# मनोरंजन पुस्तक माला-४४

शाही दृश्य

GIFTED BY.

RAM RAMMENT OF THE Y FOUNDATION

ग्नर्थात् समरू ग्रोर बेगम समरू के जोशन-चरित्र

लेख क

मक्खनलाल गुप्त गृक्

प्रकाशक नागरीप्रच।रिणी सभा, काशी।

प्रथम संस्करण ]

सं० १६६३

[ मूल्य ६-५०

ग० कृ० गुर्जंर द्वारा श्रो लक्ष्मो नारायणा प्रेस, काशी में मुद्रित।

## विषय-सुची

|  |  |   | व |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   | - |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

-सुगलो का पतन। मुग़ळ बादशाहत, अधिकाधिक पतन

्र--वाल्टर रैनहार्ड श्रथवा समह का जीवन-चरित्र । परिचय, जन्मभूमि, भारतागमन और नाम-परिवर्तन. प्राथमिक बृत्तान्त, भँगरेजों से बैर का कारण, अवध के नवान ग्रुजाउद्दौला का आश्रय, जाटों के राजा सूर्य्यमळ का साहस, राजा जवाहरसिंह की विफल चढ़ाई, सरत-पुर में राव नवलसिंह के अधीन सेवा, शाही सेवा, मृत्यु, चरित्र विषयक विचार

३—समरू की बेगम, ज़ेबउल्निसा।

वक्तव्य, पैतृक गृह, आकृति और पति-सेवा, समरू की संपत्ति का उत्तराधिकार और रोमन कैथोलिक धर्म प्रहण, जनरळ पाउळी, गुलाम कादिर के छक्के छुड़ाना, गोकुलगढ़ की लड़ाई, पिशाच-लीला, नष्ट देव की श्रष्ट पूजा. अतिशय कठोर दंड, पुनर्विवाह, हानिकारक छेड़-छाड़ , चेतावनी, शान्ति-स्थापना, मराठों की सेवा, भँग-रेजी गवर्नमेन्ट से मित्रता, समरू की सन्तति, धार्मिक भावना, आचरण, अंतकाल, शासन-नीति, इमारत, राज्य का विस्तार, राजस्व, व्यय, सेना, उत्तराधिकारी, जॉर्ज थॉमस. भारतवासी अधिकारीगण, फुटकर बातें

## भूमिका

नित्यं शुद्धं निराकारं निराभासं निरंजनम् । नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मनमाम्यहं ॥

प्रथम उस परम पूज्य सर्वन्यापक सर्वाधार सर्वपालक श्रौर सर्वपोषक परमेश्वर को कोटिशः धन्यवाद है जो श्रपने पतित-पावन नाम की सार्थकता प्रकट करने के लिये अपनी श्रसीम द्या द्वारा हम जैसे निर्बुद्धि श्रौर तुच्छ जीवों के निरुष्ट कार्यों पर दृष्टि न देकर अपने अपार अनुप्रह से सदैव हमारा निर्वाह करता रहता है। मुक्त अल्पज्ञ की सामर्थ्य कहाँ कि उस सर्व-शक्तिमान् विश्वपति के गुणानुवाद गायन करने का कुछ साहस कर सकूँ!

फिर भी उसका यशोगान कर अपने कथनीय विषय पर आता हूँ।

श्रव से प्रायः तेंतालीस चौवालीस वर्ष पूर्व जब मैं श्रपनी जन्मभूमि कस्वा टप्पल जिला श्रालीगढ़ में पढ़ा करता था, तब मैं अनेक वृद्ध मनुष्यों के मुख से बहुधा समरू की बेगम की कथा सुना करता था। मुमे इस समय श्रिधक बोध न था; इसलिये उनके कथन को तो चाव से सुनता रहता था, परन्तु उसका श्रर्थ नहीं सममता था। किन्तु उसके २० या २१ वर्ष पश्चात् सन् १९०० में जब मैं श्रलवर की जय-पलटन के साथ बाक्सर युद्ध के श्रवसर पर चीन देश को गया, तो वहाँ टिन-सिन नगर में एक दिन श्रकस्मात् एक सैनिक श्रफसर के पास मैंने एक ऐसी श्रेंगरेजी पुस्तक देखी जिसमें बेगम समरू का

संचिप्त वर्णन था। उसका मेरी दृष्टि में आना था कि मुमे अपने बचपन का समय स्मरण हो आया और उसका समस्त दृश्य मेरी आँखों के आगे फिर गया। मेरे चित्त पर उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने उसी समय से यह घारणा कर ली कि बेगम संबंधी समाचारों की खोज कहूँगा; और यदि हो सका तो मैं उसका जीवन चरित्र भी लिखूँगा।

परन्तु बहुत काल तक मुक्ते इस विषय की कोई बात नहीं मिली। पर ज्यों ज्यों समय न्यतीत होने लगा, मेरी इच्छा प्रवल और हट् होती गई। हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध प्रनथकार और हिंदी समाचारपत्रों के अनुभवी सम्पादक पंडित नन्दकुमार देव शर्मा से, जो कुछ वर्षों तक अलवर राज्य के इतिहास कार्यालय में रहे थे, मेरा परिचय हो गया। इस संबंध में मैंने उनसे प्रार्थना की। इस पर उन्होंने अपनी हस्तलिखित समरू श्रौर बेगम समह की जीवनियों की प्रतियाँ, जिनको मिस्टर थामस बेल साहव ने श्रॅगरेजी भाषा में लिखा था और जो "श्रोरिएन्टल बायो-आफिकल डिक्शनरी" (Oriental Biographical Dictionary ) नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थीं, छुपापूर्वक सुके दे दीं। तथा उन्हीं महातुभाव ने सुसे बतलाया कि समक् और बेगम समक का वृत्तान्त मिस्टर हेनरी जॉर्ज कीनी साहब कृत ऋँगरेजी पुस्तक "म्याल एम्पायर" (Moghal Empire by Henry George Keene ), श्रंतिम श्रंक चर्दू रिसाला "श्रदीव" जो सैयद अकवर अली फीरोजाबादी के सम्पादकत्व में मुफीद-इ-आम प्रेस आगरे में छपता था और पादरी कीगन साहब कृत तथा पादरी क्रिस्टोफर साहब विविद्धित श्रॅगरेजी पोथी "सरधना

श्रीर वहाँ की बेगम" ( "Sardhana and its Begum" by Rev. W. Keegan D. D., and Enlarged by Rev. Fr. Christopher, O. C. ) नामक में भी मिलेगा। सराल एम्पायर प्रंथ में अवश्य इन दंपति के विषय में जहाँ तहाँ चल्लेख है, किन्तु वह क्रमबद्ध नहीं है। इस पुस्तक से ज्ञात होता है कि "हाल-इ-बेगम साहिबा" नाम का बेगम समरू का जीवन चरित्र फारसी भाषा में उसकी मृत्यु के चार वर्ष पश्चात् प्रकाशित हुआ था। परन्तु अब यह पोथी कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि वह अब स्वर्गवासी खान बहादुर मौलवी खुदाबस्या साहब के प्रसिद्ध फारसी पुस्तकालय पटना नगर में श्रीर बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के पुस्तकालय में भी नहीं है। इसी प्रकार रिसाला अदीव का वह अंक भी, जिसमें बेगम का चरित्र प्रकाशित हुत्रा है, बहुतेरा ढुँढ्वाया; परन्तु कहीं प्राप्त न हो सका । सरधना नामक पुस्तक भो बड़ी कठिनाई से कई वर्ष की लिखा पढी के उपरान्त मेरे त्रिय मित्र लाला रामद्यालु जी विद्यार्थी मुखतार और रिसाला "वैश्य हितकारी" मेरठ के सम्पा-दक द्वारा प्राप्त हुई।

इन पुस्तकों के आ जाने पर भी मेरी यह लालसा बनी रही कि फारसी भाषा की पोथियों अथवा लेखों में बेगम संबंधी जो कुछ लिखा गया है, उसकी सहायता भी ली जाय; क्योंकि बेगम के शासन काल में फारसी भाषा ही प्रचलित थी। परन्तु इसका प्रचार अब नहीं रहा है और इसके प्रंथ भी छप्त हो गए हैं, जो बड़ी खोज करने से कठिनतापूर्वक कहीं कहीं मिलते हैं। अलवर नगर में हकीम मुहम्मद उमर साहब फसीह ने मुसल्मानी काल के अगिशत व्यक्तियों और इमारतों आदि का नाना प्रकार का बहुमूल्य विश्वसनीय द्वान्त हस्त लिखित और मुद्रित पुस्तकों, शाही फरमानों, पट्टों और शिलालेखों के रूप में संग्रह किया है और श्रव मी वे निरंतर करते रहते हैं। उनसे बेंगम के विषय के समाचार देने के निमित्त मैंने प्रार्थना की, जिस पर उन्होंने अपने विशाल लेख मंडार से फारसी और उर्दू के कुछ फुटकर वाक्य इस संबंध के नकल करके मुमे प्रदान किए। इनके अतिरिक्त मौ० मुहम्मद सईद सब ओवरसियर और उनके बुजुर्ग पिता मौलवी अब्दुल वाहिद साहब फारूको थानवी ने कृपया अपने मित्रों को अनेक पत्र लिखे, जिनके उत्तर में केवल लाला चिरंजीलाल नायब रिजस्ट्रार कानूनगो तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर ने कस्वा बुढ़ाना से, जो अँगरेजी शासन में आने के पूर्व बेगम के राज्य के अंतर्गत था, स्थानीय अनुसंधान और अन्वेषण करके कुछ समाचार डाक द्वारा मेरे पास भेजे।

इस सामग्री के हस्तगत होने पर भी मेरा हार्दिक निश्चय है कि अभी बेगम संबंधी बहुत सी बातें शेष रह गई हैं, जो मुफे प्राप्त नहीं हुई हैं; किंतु अपनी वर्तमान स्थित देखते हुए मुफे आशा नहीं होती कि मुफे और अधिक सामग्री प्राप्त हो सके। अतः विशेष प्रतीक्षा करना न्यर्थ है; क्योंकि पहले ही मेरी इस स्रोज में कई वर्ष न्यतीत हो चुके हैं।

इसी संगृहीत सामग्री के आधार पर इस प्रंथ की रचना की गई है। सब से पहले मेरे मन में इसका नाम रखने का विचार उत्पन्न हुआ। सब बातों को भली भाँति सोच समम्मकर मैंने इसका नाम "शाही दृश्य" रखना उचित सममा। इस नामकरण का मुख्य कारण यह है कि इस पुस्तक में जिन घटनाओं का उल्लेख हुआ है, उनका प्रत्यच्च या परोच्च रूप में विशेषतः उस समय से संबंध है जो शाही जमाना कहलाता है।

इस शाही दृश्य नामक पुस्तक को तीन खंडों में विभक्त किया गया है।

प्रथम खंड में मुगल साम्राज्य के ध्रध:पतन का दिग्दर्शन है, जो "मुगल एम्पायर" नामक पुस्तक से समक्ष के चरित्र के पारंभ तक कराया गया है। मुगल श्रध:पतन का उद्धेख करने का यह कारण है कि समक्ष दम्पति का जीवन मुग़ल श्रध:पतन काल में गुजरा है—उनके कार्य उस युग के कार्य है—जैसा कि उनके मुख्य चरित्र-लेखक पादरी कीगन साहव ने श्रपनी सरधना नाम की पोथी में प्रकट किया है—

"ये समाचार अनेक परंपरागत, लिखित और ऐतिहासिक आधारों से प्राप्त किए गए हैं। इनका उद्देश्य यह है कि उन दो महानुभानों की सची सची कथा प्रकट की जाय, जिन्होंने अठारहनीं शताब्दी के उत्तराई और उन्नीसनीं शताब्दी के पूर्वाई में उत्तरीय भारत में उन कष्टों में, जो मुगल साम्राज्य के नच्ट होने के कारण उत्पन्न हुए, अपना बड़ा चमत्कार दिखाया।" इसिलिये मुमे इस वर्णन का सब से पूर्व लिखना उचित और आवश्यक प्रतीत हुआ। इसमें भारतीय स्वाधीनता के नष्ट होने के समय की अनेक प्रसिद्ध और महत्वशाली घटनाओं का उल्लेख है, जिनको पढ़कर वर्तमान शान्तिमय और सुखदायक युग के निक्पाय, पुरुषार्थहीन और अपाहज भारत-वासियों के मन में, जिनका जीवन अधिकतर प्रमाद, सुगम कार्यों, भोग विलास और

नाना प्रकार की सुविधाओं में रात दिन व्यतीत होता है, अत्यन्त होगा। निस्संदेह भारत के इतिहास में वह घोर अंघकार और दारुण दु:ख का समय गिना जाता है। जिस समय चारों ओर अराजकता, अन्याय, अत्याचार और कपट का राज्य था, उस समय मनुष्यों के साथ पशुओं की माँति व्यवहार किया जाता था। प्रजा के कष्टों की सीमा पराकाष्ट्रा को पहुँच गई थी। किन्तु इतिहास-वेत्ता जानते हैं कि स्वतंत्र और जीवित जातियों के जीवन में कभी कभी ऐसा कठोर युग भी आता है।

द्वितीय खंड में समरू का जीवन चरित्र है। इसके लिखने में "मुगल एम्पायर" के अतिरिक्त "सरधना", "आरिएन्टल बायोप्राफिकल डिक्शनरी" और मुनशी ज्वालासहाय कृत डर्दू इतिहास "विकाये राजपूताना" से भी सहायता ली गई है। समरू एक चतुर सैनिक था और अपने इसी गुण के कारण वह मारतवर्ष के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ।

तृतीय खंड में बेगम समरू के जीवन की कथा है जिसके लिखने का मेरा मूल उद्देश्य था। इसकी रचना में पुस्तक "विकाये राजपुताना" को छोड़ उस समस्त सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसका बल्लेख ऊपर हो चुका है।

अनेक अवगुण और दूषण होने पर भी भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नायकों में वे उच उत्कृष्ट गुण विद्यमान थे, जिनके कारण भारतवर्ष की गिनती स्वाधीन देशों में होती थी और जिनका पीछे से उनकी संतानों में शनै: शनै: हास होकर अभाव सा हो गया है। उन पूर्वजों के जीवन का इतिहास इस घाटे की पूर्ति करने के निमित्त बड़ी प्रबल शिज्ञा देता है।

अब सुमें यह और निवेदन करना शेष रह गया है कि मैं र्द्यु-स्वाँ हूँ। हिन्दी का तो सुक्ते इतना अल्प ज्ञान है जो न होने के समान है। अवश्य अपनी मातृ भाषा हिन्दी के लिये मेरे हृदय में बहुत श्रद्धा और प्रेम हो गया है। मुक्ते अपनी इस वृद्धावस्था में अनेक कार्यों से अवकाश और अवसर नहीं जो नियमपूर्वेक अब इसे पहुँ; परंतु यह अवश्य चाहता हूँ कि यथा सम्भव इसकी उन्नति करूँ। अतः मुक्ते एक यही उपाय दिखाई देता है कि अन्य भाषाओं की सहायता से हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखकर उसका ज्ञान प्राप्त करूँ। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है, जो प्रत्यच्च में प्रचलित प्रथा के नितांत विपरीत और अति कठिन है; किन्तु अन्य प्रकार से मेरे लिये इस कार्य का पूर्ण करना सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इस पुस्तक की रचना में नाना प्रकार की श्रशुद्धियों श्रौर ब्रुटियों का होना एक साधारण बात है। प्रथम और द्वितीय खंडों को मैंने अपने नातेदार चिरंजीव जयनारायण (ज्येष्ठ पुत्र लाला गर्णेशीलाल जी तहसीलदार त्रालवर) श्रौर तृतीय खंड को श्रीमान पंडित श्रीमन्नारायण जी शास्त्री को दिखाकर कुछ ग्रुद्ध करा लिया है; तो भी इसकी उस न्यूनता की पूर्ति नहीं हुई जो वास्तव में मूल लेखक के भाषा के विद्वान श्रौर मर्मज्ञ होने के कारण प्रन्थ में पैदा हो सकती थी; क्योंकि सुघारक महाशयों ने तो केवल लेख की वे साधारण और मोटी मोटी भूलें ठीक कर दी हैं जो वे कर सकते थे अ। अतः विद्वान पाठकगण समे इस विषय में चमा करें।

<sup>\*</sup> दु:ख है कि इतने पर भी इस पुस्तक की हस्त-लिखित प्रति में बहुत सी

श्रंत में मैं उन सक्तानों को अपना सत्य और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने किसी न किसी भाँति सुभे इस पुस्तक की रचना में सहायता दी है. विशेष कर पंडित नन्दक्रमार देव जी शर्मा का में बहुत आभारी हूँ, जो मुभे इसके लिखने के लिये निरंतर उत्तेजित और उत्साहित करते रहे हैं। अपनी अयोग्यता के कारण कदाचित् ही मैं इसको हिन्दी में लिखने का साहस और प्रयत करता, यदि वे सुभी सदैवं इसका स्मरण न दिलाते रहते।

अलवर (राजपूताना) अषाढ़ कु० १२ सं० १९८० मक्खनलाल गुप्त गुक ।

पुनश्च-डपर्युक्त भूमिका की मिती के पढ़न से विदित होगा कि यह पोथी संबत् १९७९-८० में लिखी जाकर प्रकाशानार्थ काशी नागरीप्रचारिसी सभा के कार्व्यालय में भेज दी गई थी। तदनन्तर इस बीच में निम्नलिखित पुस्तकें श्रौर मासिक पत्र इस विषय के मेरे देखने में आए-तीन श्रंगेजी निबन्ध जो महाराय व्रजेन्द्रनाथ बनर्जी लिखित और कलकत्ते के प्रसिद्ध श्रौर प्रभावशाली अंग्रेजी मासिक पत्र "माडर्न रिन्यू" की अप्रैल, दिसम्बर सन् १९२४ तथा सितम्बर सन् १९२५ की संख्यात्रों में थे; श्रौर एक हिन्दी लेख पिखत श्रीनारा-यण चतुर्वेदी एम० ए० एल० टी० का लिखा आजकल हिन्दी

निवेदक

ब्रुटियाँ रह गई थीं और इसकी भाषा बहुत अधिक शिथिल थी । छपने के समय मैंने उसे बहुत परिश्रम करके, जहाँ तक हो सका है, ठीक करने का प्रयत किया है।

रामचन्द्र वस्मी, प्रका० मंत्री ।

भाषा की विख्यात मासिक पत्रिका 'माधुरी' के श्रावण तुलसी संवत् २०२ के श्रंक में प्रकाशित हुआ है; तथा फारसी का इतिहास "मिफ्ताहुत्तवारीख"। अब जब कि यह पुस्तक छपने के लिये जाने लगी, तो मँगाकर इस प्रकार इसमें घटा बढ़ा दिया है—

चतुर्वेदी जी के लेख और मिफ्ताहुत्तवारीख से तो केवल इनी गिनी थोड़ी सी बातें लेकर समरू के जीवन चरित्र में कहीं कहीं बढ़ा दी गई हैं। किन्तु बनर्जी महोदय के तीनों ही लेख अतीव महत्त्वपूर्ण और बहुमृत्य हैं; क्योंकि वे बड़ी खोज और जाँच के पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं। उनमें बेगम समरू के उत्तर काल के बहुत से नवीन श्रौर अपूर्व समाचार दिए गए हैं; श्रत-एव उनमें से अनेक बातें लेकर मैंने अपनी इस पुस्तक के पूर्व-लिखित श्रध्यायत्रों में जहाँ तहाँ प्रविष्ट कर दी हैं; एवं "राज्य विस्तार" शीर्षक अध्याय को नवीन सामियी लेकर नए सिरे से फिर लिखा है। और पाँच अध्याय "राजस्व, चित्र, व्यय, सेना श्रीर उत्तराधिकारी" नए लिखकर सम्मिलित कर दिए गए हैं। "चित्र" शीर्षक में अवश्य मिश्रित सामग्री का. ( अर्थात् कुछ वह वृत्तान्त जो पहले "इमारत" नामक श्रध्याय के श्रन्तर्गत था, वहाँ से निकालकर और कुछ नवीन प्राप्त समाचार का ) **ड**पयोग किया है। शेष चार अध्याय तो एक दो बातों के अतिरिक्त बिलकुल एक बनर्जी महाशय के लेखों के आधार पर ही रचे गए हैं।

बेगम समरू को इस श्रसार संसार से गए हुए ९० वर्ष व्यतीत हो चुके। उसने ९० वर्ष की लम्बी श्रायु पाई थी जिसके श्रन्तर्गत ५९ वर्ष के दीर्घ काल पर्यन्त शासन किया, जिसका यह सपष्ट प्रभाव पड़ा कि उत्तरीय भारत और उसके निकटस्थ राजपूताने में इस समय भी जो जनता है, उसमें से ५०-६० वर्ष के वय के जो मनुष्य विद्यमान हैं, उनमें से जगभग ६० ब्राइमी प्रति सैकड़े ऐसे हैं जो उसके नाम से परिचित हैं, चाहे उसका हाल उनमें विरले ही जानते हों।

अतएव मेरा यह कहना कदाचित् अनुचित न होगा कि इस पुस्तक में उन समाचारों का अधिकतर उल्लेख हो गया है जो पश्चिमी इतिहास-लेखकों ने उसके संबंध में लिखी हैं।

त्रलवर (राजपूताना) मार्गशीर्ष कु० ९ सं० १९८२

निवेदक मक्खनलाल गुप्त गृक्षै |

#### स्चना

इस पुस्तक के आरंभ में भूल से "पहला भाग" छप गया है। वास्तव में यह पुस्तक दो भागों में नहीं, विस्क एक ही में इसमाप्त हुई है। इसका कोई दूसरा भाग नहीं है।

> प्रकाशन मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी।

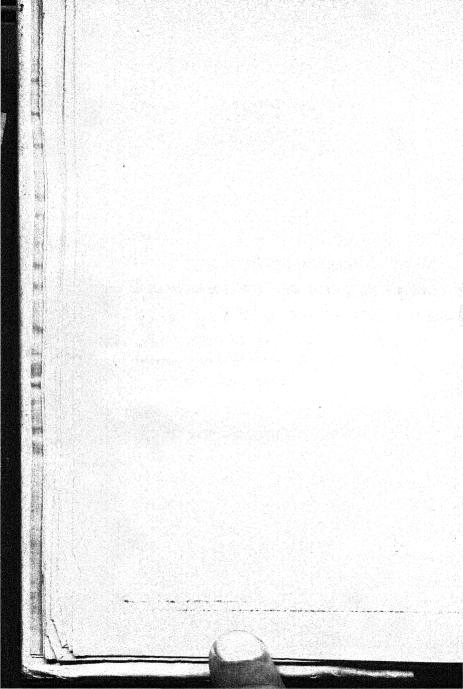

# शाही दृश्य

->>>>

### पहला भाग

### (१) मुग़लों का पतन

मुग्रल बादशाहत

बादशाही ज़माने में हिंदुस्तान के निम्नलिखित सूचे कहलाते थे—

सरहिंद, राजपूताना, गुजरात, मालवा, वियाना, श्रवध, कट्हर (जिसको पीछे रहेलखंड कहने लगे) श्रीर श्रन्तर्वेद श्रर्थात् दुश्राव।

द्तिण, पंजाव और काबुल को इनमें इसिलिये नहीं गिना
गया कि वे सर्वदा और सामान्यतया राज्य में सिम्मिलित नहीं
रहे। द्तिण में औरंगज़ेव के शासन के अंत के लगभग
स्वाधीन मुसलमानो रियासतें बनी रहीं। काबुल कभी ईरानियों
के हाथ में आ जाता था, कभी निकल जाता था; और लाहौर
से परे का पंजाब तो एक प्रकार से युद्ध-स्थल सा ही बना
हुआ था, जहाँ अफगान और सिख सदैव वादशाहत के विरुद्ध
ता। परस्पर लड़ा करते थे।

बंगाल, बिहार श्रीर उड़ीसा भी पहले बादशाही इलाक़े में थे; पर फिर वे भी उससे पृथक् हो गए।

इनको मिलाकर बारह सुबे ये हैं—

(१) बंगाल, (२) बिहार, (३) उड़ीसा, (४) सर्राहंद, (५) दिल्ली, (६) अवध, (७) इलाहाबाद, (=) मेवाड़, (६) मारवाड़, (१०) मालवा, (११) बियाना और (१२) गुजरात। ज़िले सरकार के नाम से, तहसील दस्तूर के नाम से और कस्वे परगने के नाम से प्रसिद्ध थे।

स्वे दिल्ली में ये ये सरकारें श्रर्थात् ज़िले थे—दिल्ली, हिसार, रेवाड़ी, सहारनपुर, सम्भल, बदायूँ, कोयल (श्रली-गढ़), सहार श्रोर निजारा।

इसी एक सूबे के अनुसार और दूसरे सूबों की लम्बाई और चौड़ाई का अनुमान कर लिया जाय।

किसानों की श्रावश्यकीय वस्तुएँ मौकसी साहकार देते थे श्रीर इसके बदले में वे उनके खड़े खेत ले लेते थे। कस्बों की श्रावादों में प्रधानतया किसान, साहकार, कारीगर श्रीर श्रनेक कलाकौशल जाननेवाले होते थे। कोई कोई साहकार तो बड़े ही धनाड्य होते थे; श्रीर उन दिनों चौबीस रुएए सैकड़े सालाना ब्याज श्रधिक नहीं समभा जाता था।

पहले पहल भारत में गृज़नी और गोरी मुसलमानों ने चढ़ाई को। पुनः तैमूर लंग का भयानक आक्रमण हुआ। तदनंतर अफगानों का आक्रमण हुआ जिससे उनके घराने की

प्रवल नींव जम गई, जिसने उत्तरीय प्रांतों की बस्ती पर बड़ा प्रभाव डाला। श्रंत में तैमूर के वंशज बाबर ने, जो एक चतुर श्रीर तेजसी पुरुष था, तूरानी लोगों को जो मुग़ल कहलाते थे, अपने साथ लाकर जिहाद (मुसलमानी धर्म्मयुद्ध) ठाना। उसके घराने ने अफगानों से दीर्घ काल तक विषम युद्ध करके उसके पौत्र अकबर की अध्यक्ता में हिंदुस्तान के तस्त पर श्रपना अधिकार जमा लिया। श्रकवर ने पहले यह प्रशंसनीय कार्य किया कि 'जज़िया' कर जो उससे पूर्व के मुसलमान वादशाहों ने हिंदुओं पर लगा दिया था, विलकुल उठा दिया। वह दयावान, उदार श्रौर वीर था। वह सदैव पचपात-रहित होकर सत्यता की खोज करता रहता था। वह अपने मित्रों के साथ बड़े प्रेम से पेश आता था। श्रकवर के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जहाँगीर बादशाह हुआ जो नूरजहाँ का प्रेमिक था। वह बड़ा न्यायी था। उसने ऐसी सुगम रीति स्थापित की कि प्रत्येक फरियादी उस तक पहुँच सकता था। धार्मिक उदारता में भी वह अपने योग्य पिता का पदगामी रहा। उसका पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी शाहजहाँ दया और न्याय के लिये अब तक भारत में प्रसिद्ध है। अपने पिता के समान वह भी बड़ा प्रेमिक था; और उसने श्रपने इस स्नेह को जगत-विख्यात श्रागरे का ताजमहल नामक रौज़ा बनाकर चिरस्थायी कर दिया, जो इस गुण के श्रतिरिक्त उसकी कला-विज्ञान संरचकता का भी प्रत्यद्व

द्योतक है। वास्तव में यह बादशाह महान शिल्पकार हुआ है। दिल्ली की मसजिद और महल, जिनको इसने खय निर्माण कराया, सैकड़ों वर्षों का धृप-पानी भेलकर भी अब तक विद्यमान हैं और संसार भर की अपूर्व अनुपम सुन्दरता तथा मनोहरता में श्रेष्ठ समभे जाते हैं।

शाहजहाँ का पुत्र श्रीरंगज़ेब, जिसने श्रालमगीर की उपाधि धारण की थी, अपने उच वंश के सिंहासन पर भारतवर्ष का बादशाह बनकर बैठा। उसमें बड़े बड़े उत्तम गुण थे। युद्ध में वह जैसा कुशल और वीर था, वैसा ही वह राजनीति में भी बड़ा निपुण और मर्मन था। उसने फाँसी के कड़े दंड की प्रथा बन्द करा दी। खेतीके सम्बन्ध में भी वह ज्ञान रखता था; उसने उसकी उन्नति की; श्रगणित बड़ी श्रौर छोटी पाठ-शालाएँ स्थापित कीं; अच्छी अच्छी सड़कें और पुल बनवाए। वह अपनी वाल्यावस्था से ही समस्त सार्वजनिक कार्यों की दिनचर्या निरंतर लिखता थाः वह अदालत में स्वयं वैठकर सब के सम्मुख न्याय करता था, और दूर से दूर प्रदेशों के हाकिमों के दुष्कर्मों का भी वह कभी पत्तपात नहीं करता था। हिंदुओं से उसे बड़ी घुणा थी। 'जज़िया' कर, जो उसके प्रितामह श्रकवर ने उठा दिया था, उसने फिर लगा दिया।

एक के पीछे दूसरे ये मुग़ल बादशाह अनेक गुणों और सच्चों में बढ़ चढ़कर होते रहे, जो बात कि पुश्तैनी बाद- शाहों में बहुत ही कम होती है। इनमें इन श्रसाधारण श्रीर उत्तम गुणों के निरंतर होते रहने के दो कारण हुए। पहला कारण यह था कि इन्होंने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया, जिससे इनका वंश नित्य नवीन श्रीर ताज़ा बनता श्रीर सुधरता गया; क्योंकि परस्पर नए रक्त के मिलने से इनके पुराने घराने के दूपण न बढ़ सके, बल्कि नप्ट होते गए। जिन परिवारों के श्रंतर्गत स्त्री पुरुष का श्रापस में विवाह हो जाता है, उनके मीतर विविध भाँति के वंशीय संक्रामक रोग तथा दुर्गुख उत्तरोत्तर बढ़ते श्रीर फैलते जाते हैं।

दूसरा कारण यह था कि वादशाह के मरने के पीछे शाही तब्त की प्राप्ति के निमित्त शाहज़ादों के बीच में युद्ध छिड़ जाता था; इसलिये उनमें जो सब से अधिक योग्य और बलिष्ठ होता था, वहीं राज्य का अधिकारी बनता था।

जब तक मुग़ल घराने का सितारा चमकता रहा, ये दो कारण उसकी वृद्धि और उन्नति करते रहे। पीछे जब उसके पतन का प्रारंभ हुआ, तो वे ही उसकी जड़ खोखली करने लगे।

पहले मुग़ल बादशाहों ने विवाह करके हिंदुओं के साथ जो नाता और मेल जोल पैदा किया था, पीछे से औरंगज़ेब के उनके साथ कठोर और असद्य व्यवहार करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। हिंदू राजा महाराज भी, जो केवल अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ की ओर से स्नेह प्रकट होने से स्नेह की फाँस में बँध गए थे, अपनी इस मोह निदा से जागे श्रीर फिर खिंचने लगे; यहाँ तक कि धीरे धीरे विल्कुल खाधीन हो गए ।

जब जब बादशाह का देहांत हुआ, सलतमत के लिये उसके पुत्रों के बीच में रार ठनी और हिंदू नरेशों को किसी न किसी और साथ देने का अवसर प्राप्त हुआ। होते होते इसका फल यह हुआ कि प्रत्येक राज्याभिलाणी शाहज़ादा प्रभावशाली भूमिपतियों को अधिक संख्या में अपने विपित्तयों को ओर से उखाड़ उखाड़कर अपनी ओर मिलाकर उनसे शस्त्र उठवाने का प्रयत्न करताथा। और इसके लिये फिर उसे उनको उनका अभीष्ट पारितोषक देना पड़ता था, जिसका यह शोचनीय परिणाम हुआ कि वह साम्राज्य, जो उनके पूर्व पुरुषों ने बड़े बड़े संकटों और उपायों से स्थापित किया था, उनको मृद्ता और असावधानी से कट कटकर पृथक पृथक टुकड़ों में विभक्त हो गया।

श्रीरंगज़ेव जिस समय अपने वाप को कैद अशेर अपने

<sup>\*</sup> श्रीरंगजेंब केंद्र में भी श्रपने पूज्य पिता श्रीर पूर्व बादशाह के प्रति इतना कठोर श्रीर निष्टुर व्यवहार करता था कि पक बार शाहजहाँ ने श्रित दुःख पाकर उसके पास निम्नलिखित दो शेर लिखकर भेजे थे —

آفرین باد هندوان هرباب \* شرده رامے دهند دایم آب ه ای پسر تو عجب مسلمانی \* زنده جانم بآب ترسانی \*

अर्थात् हिन्दुओं को बारम्बार शाबाशी हो जो सदैव अपने मृतक पितरों की पानी देते रहते हैं। हे पुत्र, तू अनीखा मुसलमान है, जो मुक्त जीते हुए की जानकी भानी तक के लिये तरसाता है।

भाइयों क्ष को परास्त करके और मरवा कर बादशाह हुआ था, उस समय वह हिन्दुस्तान के समस्त बादशाहों से अधिक शिकिशाली और ऐसा योग्य शासक और प्रबंधक था, जैसा पहले और कोई नहीं हुआ था। उसके राज्य-काल में तैम्र का घराना परम उन्नत दशा को पहुँच गया। कावुल और कृत्यार के दुर्दांत पठान अल्प काल के लिये वश में आ गए थे; ईरान के शाह ने मित्रता कर ली थी; गोलकुंडा और बीजापुर को प्राचीन मुसलमान शिक्याँ नष्ट अष्ट हो गई थीं; और उनको शाही हकूमत के अधीन होना पड़ाथा। राजपूत जो अब तक अजेय रहे थे, पराजित हुए। मरहठों से भो, जो अपना बल पश्चिमी घाटों पर जमाए हुए पड़े थे, यह आशा नहीं होती थी कि वे महान मुग़ल ताकृत का देर तक मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन इतने पर

\* श्रीरंगजेव ने अपने ज्येष्ठ आता श्रीर वली श्रहद दाराशिकोह को पकड़वाकर पहले तो बड़े बड़े कष्ट दिए श्रीर उसको बहुत दुर्गति की । पुनः यह बहाना हूँदकर कि उसने अपने इस कथन में कुफ़ श्रीर इसलाम को समान बताया है, उसको मरवा डालने का फ़्ला दिला दिया—

ﷺ در رهش پویان ﴿ وحدر الشریک اعگویان ﴿ بِعِيانَ ﴾ بعثور معارض بعثور بعث

इन्हीं के साथ क्या, उसने ऋपने ऋन्य सब भाइयों और भतीजों को भी इसी प्रकार एक एक करके मरवा डाला था।

भी उसके दीर्घ शासन के समाप्त होने से पूर्व ही उस बल का तथा उस गौरव का हास हो गया था श्रौर कोरा दिखावा रह गया था। श्रीरंगज़ेव की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य की शोचनीय दशा उस जर्जार छुई मुई लाश के सदश थी, जो ऊपर से वस्त्र, श्राभूषण, मुकुट पहने श्रीर शस्त्र धारण किए हुए हो, परंतु तनिक पवन के भकोरे अथवा हाथ के लगाने से ही चूर चूर हो जाय। इससे यह उपयोगी शिचा मिलती है कि देशों पर शासन का अतिशय ज़ोर जमाना भी हानिकारक होता है। यदि औरंगज़ेव अपनी मूर्ति और अपने मत का शह-ज़ादों के महलों, पुजारियों के मंदिरों, वाजार के सिकों श्रीर प्रत्येक मनुष्य के मन और चित्त पर ठप्पा लगाने की इतनी चिंता न करता,तो उसको भी शासन करने में वैसीही सफलता प्राप्त होती, जैसी उसके स्वेच्छाचारी श्रौर विलासी पूर्वाधि-कारियों को हुई थी। यह जो उसके स्वभाव में कट्टरपन था, वही उसकी अपनी प्रकृति का निज गुण था। उसका उसके पूर्वजों से किञ्चित् भी संबंध न था। उसने 'मज़हबी तम्रस्सुव्' में मदांघ होकर हिंदुओं के साथ जो कठोर व्यवहार किए, वे श्रकबर श्रौर जहाँगीर की नीति के नितांत प्रतिकृल थे।

इस घराने का यह नियम था कि पहले से राज्य का उत्त-राधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था। तब फिर वादशाह के मरने पर हिंदुस्तान जैसे विशाल देश के प्राप्त करने की उत्कंटा किस शहज़ादे को न होती, जिसकी श्राय तीस करोड़ चालीस लाख रुपए थी श्रोर जिसकी सुदृढ़ सेना पाँच लाख पराक्रमी वोरों से सुसज्जित थी!

श्रीरंगज़ेव की मृत्यु के पश्चान् वादशाहत के लिये उसके तीनों पुत्रों में युद्ध हुआ, जिनमें सब से बड़ा विजयी हुआ। और वह बहादुर शाह की उपाधि धारण करके 'मलनद् शाहीं पर आह्नद हुआ। परंतु उसका शासन अधिक समय तक नहीं रहा। सैयद, जिन पर विशेष कर श्रीरंगज़ेव की सर्दिग्ध दृष्टि रहती थी; दक्तिण पश्चिम के मरहठे, जिनको कुछ दे लेकर थोड़े समय के लिये टान दिया गया था; राजपूत संघ, जिनके साथ शीव्रतापूर्वक संधि कर ली गई थी; ब्रिटेन के साहसी व्यापारी, जिन्हों ने विना आज्ञा प्राप्त किए ही गङ्गा के मुहाने पर फोर्ट विलियम के इलाके की स्थापना कर ली थी; चीन किलीच खाँ, जो पीछे से दक्षिण के निज़ाम घराने का जन्मदाता हुआ: और ईरानी विशिक् सम्रादत खाँ, जो लखनऊ के नव्वाबी कुल का संस्थापक था; आदि आदि सब लोगों ने, जो औरंगज़ेब के सामने द्वे पड़े थे, अब अपना अपना सिर उठाया। किंतु बहादुर शाह ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह तो समस्त शाही बल का संग्रह करके सिलों का दमन करने में लगा हुआ था। इसी प्रयत्न में अपने पिता की मृत्यु के ठीक पाँच वर्ष पीछे लाहीर में उसका प्राण पखेरू उड़ गया।

कुल के प्रथानुसार शाहजादों में लड़ाई हुई। तीन परास्त शहजादों का बंध किया गया, श्रीर सब से बड़े पुत्र मिरजा मौजउद्दोन के अनुचरों ने अपने स्वामी को तब्त शाही पर वैठा दिया; और उसके सब भाई बंधुओं की, जो उनके हाथ पड़े, बिना विचार अथवा न्याय किए हत्या कर डाली।

कुछ मास ही ज्यतीत होने पाए थे कि वादशाहत के एक श्रीर दावेदार ने, जो जीता बच गया था, विहार श्रीर इलाहावाद के शासक सैयदों की सहायता पाकर निर्वल बादशाह को पराजित करके, उसका काम तमाम किया; श्रीर चचा के स्थान में विजयी भतीजा 'फर्रुल सिय्यर' के लक् ब से बादशाह वन बैठा।

इन वीर श्रीर साहसी सैयदों ने दूसरा कार्य्य यह किया कि राजपूतों पर चढ़ाई की; श्रीर उनके अध्यक्ष महाराज अजीत- सिंह से सदा की भाँति भू-कर देने श्रीर अपनी पुत्री का बाद- शाह के साथ विवाह करने के लिये अनुरोध किया। दोनों में परस्पर संधि हो जाने पर यह निश्चय हुआ कि बादशाह का खास्थ्य ठीक न होने के कारण विवाह नहीं हो सकता। इसी समय के लगभग सन् १७१६ ई० में यह प्रसिद्ध घटना घटी कि कलकत्ते के श्रॅगरेज़ व्यापारियों की श्रीर से उस समय एक प्रतिनिधि मंडली आई, जिसमें जेवरईल हेमिलटन (Scottish Surgeon, Gabriel Hamilton) नाम का एक जर्राह था। बादशाह ने उससे अपना इलाज कराया श्रीर उसके हाथ से आरोग्यता लाभ करने पर राजपूत राजकुमारी के साथ बादशाह का विवाह हो गया। इस विवाह से उसे इतना हर्ष

हुआ कि उस उन्मत्त दशा में उसने अपने आरोग्यकर्ता डाकृर हेमिलटन से मनमाना पारितोषक माँगने के लिये कहा। उस निःखार्थी मनुष्य ने अपने लिये तो कुछ नहीं माँगा, परंतु अँगरेज़ व्यापारियों को समस्त देश में बेरोक टोक वाणिज्य करने और अपनी कोठियाँ बनाने का खत्त्व दिए जाने की आज्ञा माँगी, जिस से ब्रिटिश शक्ति की नींव केवल बंगाल में ही नहीं जम गई, वरन् अँगरेज़ों को दूसरे प्रदेशों पर भी अधिकार प्राप्त हो गया। इसी समय के लगभग तुर्कमान सरदार चीन किलीचखाँ ने दिल्ला में अधिकार पाया, जो पीछे तक उसके घराने में रहा। इस सरदार ने बादशाह की चंचलता और छिछोरपन से तंग आकर सैयदों के संरक्तकण में एक गुप्त षड़यंत्र रचा, जिसका परिणाम यह हुआ कि १६ फरवरो सन् १७१६ को फर्रख-सिय्यर की हत्या हो गई।

थोड़े काल तक तो सर्व शिक्तशाली सैयदों ने अपना डंका इस प्रकार बजाया कि शाही खानदान का जो कोई निर्वल मनुष्य उनको अपने हित का मिला, उसे नाम मात्र के लिये तक्त पर बैठा दिया और राज-शासन की बाग अपने हाथ में रक्खी। परन्तु इस भाँति काम चलता न दिखाई दिया; और सात मास के ही बीच में दो नामधारी बादशाह कबर के अप्रेण हुए। इन कर्ता धर्ताओं को अंत में एक और पुरुष इस कार्य के लिये चुनना पड़ा, जो तिनक अधिक योग्य था। यह बादशाह बहादुर शाह के सब से छोटे शाहज़ादे का पुत्र था, जिसका पिता अपने वाप की मृत्यु के पीछेवाली लड़ाई में मारा गया था। उसका नाम सुलतान रौशन अष्तर था। परंतु वह मुहम्मद शाह की उपाधि धारण करके बादशाह बना। यह बात प्रसिद्ध है कि वह हिंदुस्तान का अंतिम बादशाह था, जो शाहजहाँ के तख्त ताऊस पर सुशोभित हुआ।

मुहम्मद् शाह को तख़्त पर आरूढ़ हुए वहुत दिन न बीते थे कि उसने अपनी शक्ति का परिचय देना प्रारंभ किया, जिसको राजसिंहासन पर वैटानेवाले सैयदों को उससे कदापि आशा न थी। अपनी माता के अनुशासन से, जो एक बुद्धिमती और वीर नारी थी, उसने अपने ऐसे मुग़ल मित्रों की एक मंडली बनाई जो सैयदों के जानो दुशमन थे। मुग़ल सुन्नी थे, और सैयदों का धर्म शिया अथा। इसके अतिरिक्त मुग़लों

<sup>\*</sup> मुसलमानों में भी हिन्दु शों की भाँति छानेक फिरके छौर मतमतान्तर हैं, जिनमें से सुन्नी और शिया दो जमाछतें मुख्य हैं। दोनों ही मुहम्मद साहद को पैयम्बर मानते हैं श्रीर धर्म पुस्तक कुरान की छाजाओं को अपने अपने विचारानुसार पालन करते हैं। सुन्नत अमाछत के अनुयायी मुहम्मद साहद के बाद उनके चार खलीफाओं अर्थात् अव्वक, उमर, उसमान और अली को सम्मान के योग्य सममते हैं; और शिया मतवाले केवल छली को ही उसमें से पूज्य सममते हैं। शेष तोनों की वे निन्दा और अवज्ञा करते हैं। उनके पंजतन में मुहम्मद साहद, अली, मुहम्मद साहद की। पुत्री और अली की खी बीबी फाल्मा, और इनके दो पुत्र इमाम हसन और इमाम हुसेन सम्मिलित हैं। मुहर्रम केदिनों में शिया मतवाले ही ताजिये बनाने, तथा रुदन और विलाप की मजलिस करने को सवाब सममते हैं। किन्तु मुन्नी इन कामों का खंडन करते हैं। वे इन दिनों में खैरात करना नेक बताते हैं। मुन्नी हाथों को छातो पर रखकर और शिया हाथों को सीभें नीचे डालकर नमाज पढ़ते ।

को अपनी विदेशी जन्मभूमि का घमंड था और वे मंत्री सैयदों को हिंदुस्तान के निवासी कहकर उनसे घृणा करते थे, और बाद-शाह से, जो उन्हीं के कुटुम्ब का था, अपनी मातृ भाषा तुर्की में वातें करते थे, जिसे सैयद नहीं समक्षते थे। चंचल प्रपंची चीनकिलीच खाँ और नया आया हुआ ईरानी वीर सआदत खाँ भी सैयदों का नाश करनेवालों में मिल गए, यद्यपि सआदत खाँ भी शिया ही था और उनके साथ धार्मिक

जान पड़ता है कि शिया और सुन्नी का प्रश्न सुगल राज दरवार में पहले से हो भगड़े का कारण बना हुआ था। बादशाह औरंगजेद, जो कहर सुन्नी था, सुनशी नामतखाँ आली को, जो एक बहुत बड़ा विद्वान् था, उसकी अपूर्व योग्यता के कारण अपने मंत्री-मंडल में उपस्थित तो रहने देता था; पर वह शिया धर्म का अनुयायो था; इस कारण उसकी दृष्टि में काँटे की माँति खटकताथा। 'हाकिमे बक्त' समभकर बादशाह को प्रसन्न करने के हेतु नामतखाँ आली ने ये दो शेर बनाकर मेंट किए थे—

में आते हैं। इस बात के होने में कुछ संदेह और संराय नहीं है। उन चारों में से िकसी में कोई दोष न था'। प्रत्यच्च में इसी अर्थ को सामने रखकर किन ने यह किसी में कोई दोष न था'। प्रत्यच्च में इसी अर्थ को सामने रखकर किन ने यह किता रची थी और अर्तिम मिसरें का अर्थिकतर वहीं अर्थ होता भी हैं, जो कि प्रकट किया गया है। परन्तु सुनशी नामतखाँ आली कोई साधारण मनुष्य नहीं था, जिसने केवल बादशाह को खुश करने के लिये हो अपने धर्म के विरुद्ध ऐसा किया। नहीं, कदापि नहीं। उसके चौथे पद का वास्तविक आशय, बल्कि रान्दार्थ भी यह है—''उन चारों में से एक दूषण-रहित था'' और यही शियों का सिद्धान्त है।

वैर रखने का उसके लिये बिलकुल बहाना न था। अंत में इन सब ने मिल मिलाकर दोनों सैयद आताओं को मरवा डाला। एक को खाँडे की धार उतारा और दूसरे को विष दिया गया।

गुप्त हत्या कराने में भी कुछ बुद्धि श्रोर राजनीतिक चतुरता की श्रावश्यकता होती है। पर यह चाल इतनी गहरी श्रोर बढ़ियान थी कि वे केवल इसके चलने से ही सल-तनत के शासन का कार्य्य चला सकते। श्रांत में युवा बादशाह के छिछोरे मित्रों के विनाशार्थ खतः ही कारण उत्पन्न हो गए।

सब से पहले तो उन्हें राजपूर्तों से, जिनमें श्रव खरेश-प्रेम की वृद्धि हो रही थी, कुछ भूमि देकर पीछा छुड़ाना पड़ा। पर जब वृद्ध मंत्री चीन किलीचखाँ ने उनकी इस दुर्वलता पर श्रपनी घृणा प्रकट की, तब उन्होंने उसकी कड़ी श्रीर दढ़ प्रकृति तथा पुराने ढंग के द्यवहार का, जिसकी शिक्षा उसने श्रीरंगजेब से शहण की थी, बहुत ही ठट्टा उड़ाया। यहाँ तक कि इस श्रद्धभवी पुराने योद्धा को श्रपने पद से इस्तेफा देकर दित्तिण चले जाना पड़ा। उसके इस पद-त्याग से सलतनत को बड़ा धका पहुँचा।

सन् १७३० में निज़ाम चीन किलीचखाँ और मरहरों के बीच में समभौता हो गया, जिनको उस वृद्ध राजनीति ने अपने वादशाह और देश-वासियों पर धावा करने के लिये उत्साहित किया। पहले तो उन्होंने मालवे पर चढ़ाई की और वहाँ के स्वेदार को मार डाला। निर्वल मुग़ल बादशाह ने,

जिसकी नीति टाल मटोल करने की हो गई थी, श्रपने मित्र श्रीर मंत्री की सम्मति से उनकी विजय श्रीर लूट मार को सहन करके निर्वलता का परिचय दिया, जिससे उनको नवीन श्राक्रमण करने का साहस हो गया।

सन् १७३६ में मरहटों के दल का अगला भाग मल्हारराव हुलकर को अर्थानता में यमुना पार उतर गया। पर
उसे थोड़ा नीचा देखना पड़ा। उसी समय में ईरानी
सम्रादत खाँ (जिसकी संतान ने अवध में पीछे अंगरेजी
अमलदारी के आने तक शासन किया था) अपने राज्य की
नींव जमाने में लगा हुआ था। वह गंगा और यमुना के बीच
की भूमि में बढ़ आया; और उस समय में, जब कि मुग़ल
मंत्री मंडल लजापूर्ण भेंट देने के अपमान से मुक्त होने के
लिये कपट भरी संधि का पाप करने पर उताक हो रहा था,
नवाब अवध अचानक होलकर पर टूट पड़ा; और उसको बड़ी
घवराहट और गड़बड़ी में बुंदेलखंड तक पीछे हटा दिया।

वाजीराव पेशवा ने, जो मरहठों की प्रधान सेना का सेना-पति था, अपनी अपकीर्ति के इस घट्ये के मिटाने में, जो होल-कर की पराजय से लग गया था, तिनक विलम्ब न किया। वह एक प्रशंसनीय और वेगवान बग़ली धावा करके अरिच्चत राजधानी में घुस गया; और अपना भंडा ऐसे स्थान में गाड़ दिया, जो बादशाह के महल से दिखाई देता था। अब वह घड़ी आ गई कि दिच्चण के वृद्ध नवाब ने स्वयं स्थल पर श्राकर बादशाहत के मुक्तिदाता बनने का गौरव प्राप्त किया।
यद्यपि मरहठे दिल्ली से हट गए, परन्तु उन्होंने वह भारी
चोट लगाई कि जिसके कारण साम्राज्य किर कदापि उभर न
सका। परन्तु निज़ाम को श्रवसर मिल गया श्रीर उसने उन
लाडले हैल चिकनियों का, जिन्होंने थोड़े दिन पहले उसकी
हँसी की थी, उपहास करके श्रपना चित्त शांत किया।

एक दढ़ और सुंदर सेना को अपनी अधीनता में लेकर निजाम फर अपने स्थान को लौट चला। परंतु मरहठों ने उसके मार्ग में बाधा खड़ी कर दी, जिससे विवश होकर उसको भी उनके साथ संधि करनी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि मालवा हाथ से निकल गया; और परस्पर यह स्थिर पाया कि आगे को बादशाहत की ओर से मरहठों को, जिन्हें ग्रुद्र लुटेरे कहा जाता था, कर दिया जाय।

वृद्ध सरदार के लिये, जिसने शिक्तशाली श्रीरंगज़ेव से नोति की शिक्ता ग्रहण की थी, यह घटना हृद्यविदारक श्रीर मुँह न दिखलाने के योग्य थी। श्रव यह बुड्ढा दोनों श्रोर से दबकर बीच में ऐसे फँस गया था, जैसे दाँतों के श्रंदर रहकर जीभ की गित हो जाती है। यदि वह निज राजधानी हैदरा-बाद को चला जाय, तो श्रपने शेष जीवन के दिनों को उसे इस प्रकार लड़ भगड़कर काटना पड़े, जिस प्रकार उसके स्वामी को करना पड़ा था। श्रीर यदि वह दिल्ली को लौट चले, तो उसे सेनापित खान दौरान के हाथों से श्रपार श्रनादर सहना पड़े। इस भाँति शिकंजे में फँसकर उसने स्वार्थवश होकर अपने देश का पुनः सत्यानाश करना विचारा । और कदाचित् वह ईरानी सम्रादतखाँ के सममाने वुमाने से, जो खान दौरान की जड़ उखाड़ना चाहता था, उसके साथ मिलकर महा पाप करने पर उतारू हो गया।

इन शटों ने मिलकर एक पत्र लिखने का अपराध किया। उस पत्र का यह फल निकला कि ईरान के लुटेरे बादशाह नादिर शाह ने सन् १७३= में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। उसने शाहजहाँ के महल को लूटा; दिल्ली में एक लाख मनुष्यों को मरवाया; श्रौर हिन्दुस्तान से श्रगणित रत्न, घोड़े, हाथी, ऊँट आदि के अतिरिक्त अस्सी करोड़ से ऊपर तो वह नक़द रुपए ही ले गया। चाँदनी चौक में रोशन उद्दौला की मसजिद में वह बैठ गया और उसके देखते देखते यह भीषण हत्याकांड श्रीर लूट मार होती रही। दोनों कुटिल देश-द्रोहियों को भी अपने किए का उचित फल मिल गया। नादिर शाह के अधि-कार में जब राजधानी दिल्ली नगरी आ गई, तब इसने तुरानी (चीन किलीचखाँ) श्रौर ईरानी (सन्नादत खाँ) दोनों को अपने सम्मुख बुलाया और उनकी उनकी धूर्तता तथा नीच स्तार्थता पर अति धिकारा। उसने यहाँ तक उनसे कहा कि में अपने कोघ की अग्नि से, जो दैवी प्रकोप है, तुम्हें भस्म कर टूँगा । इतना कहकर नादिर शाह ने उनकी दाढ़ी पर थूक दिया श्रौर फिर उन्हें श्रपने श्रागे से निकलवा दिया । इस पर उन

तेजहीन धूनों ने परस्पर बात चीत करके यह निश्चय किया कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर जाकर विष खा ले। इस विषय में निज़ाम ने पेशद्स्तों की, जो अपने कुटुंब के सम्मुख जहर का प्याला पीकर धोड़ी देर में अवेत हो कर पृथ्वी पर गिर गया। सञ्चादतखाँ के गुप्तचर ने जब इस विषय में अपना पूर्ण निश्चय कर लिया, तब वह अपने खामी के पास दौड़ा गया। सञ्चादत खाँ ने उससे यह सुनकर अपने मन में बड़ी ग्लानि की कि इस मान और मर्यादा को बाजी में भी में पछुड़ गया। उसने भी अपने वचन का पूरा पूरा निर्वाह किया; अर्थात् हलाहल पीकर अपने प्राण दे दिए। उसके मरने का समाचार पाते ही चीन किलीच खाँ तुरन्त जी उठा और उसने अपने इस कौतुक का बृत्तान्त विश्वसनीय मित्रों से पीछे हँसी में वर्णन किया कि मैंने खुरासान के व्यापारों को मात देने के निमित्त ही ऐसा किया था।

ऐसी प्रकृति का मनुष्य कैसे निश्चित बैठ सकता था! नादिर शाह अपने देश में पहुँचा हो होगा कि निजाम ने अपनी चालें चलनी आरम्भ कर दों और अब वह पहले से भी अधिक शिक्तशाली हो गया। एक ओर तो वह दिल्ला का शाह था; दूसरों ओर उसने वादशाह और उसके वजीर को सर्वथा अपनी मुद्दी में करके "वकील मुत्लक्" को उपाधि ग्रहण को। मृत्यु ने उसके वैरी पेशवा को १७४० में हर कर उसका मार्ग और साफ कर दिया।

### अधिकाधिक पतन

सर् १७४१ में आकत के परकाले निजाम चीन किलीच खाँ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र गाजी उद्दीन को वादशाह के पास एक परम विश्वास के योग्य पद पर नियुक्त करके, तथा अपने नातेदार और मरोसे के मित्र कमर उद्दीन को वज़ीर आज़म की उच्च पद्वी पर आकड़ हुआ समक्तकर दिज्ञी से सदैव के लिये बिदा प्राप्त की और वह द्तिए। को प्रस्थित हुआ।

इस वीर वृद्ध पुरुष का प्रस्थान क्या था, मानो बादशाहत को घुन लग गया। उसके श्रक्ष भक्ष होने लगे। वंगाल, बिहार श्रीर उड़ीसा को एक तातारो पुरुषार्थी मनुन्य अतावदीं खाँ ने विजय कर लिया। बादशाह की श्राक्षा तो इन प्रदेशों में नाम मात्र को मानो जातो थी। फिर उस प्रदेश की बारो श्राई, जो गंगा के पार रुहेलखंड कहलाता है। वहाँ श्रली मुहम्मद नामक एक पठान योद्धा ने सन् १७४४ में शाहो स्वेदार को पराजित करके मार डाला श्रीर स्वायोन हो गया। इस पर बादशाह स्वयं सेना लेकर युद्ध के मैदान में गया; श्रीर उसने विद्रोही को पकड़ भी लिया। परन्तु शाही श्रिषकार में वह भूमि लोटकर न श्राई, जो निकल गई थी।

इसके कुछ दिन पोछे दुर्रानो अफ़गानों के नायक अहमद लाँ अबदालो ने, जिसने नादिर शाह का वध हो जाने के बाद ईरानो राजनीति में गड़बड़ी पड़ जाने से सीमा के प्रदेशों का अधिकार प्राप्त कर लिया था, उत्तर की ओर से नवीन

चढ़ाई की। परन्तु मुगल सरदारों की एक ऐसी नई पौद अब पैदा हो गई थी, जिसके पराक्रम ने बादशाहत के गिराव पर भो आशा की थोड़ी सी भलक दिखा दी थी। वली अहद, वजीर के पुत्र मीर मन्नू, गाज़ी उद्दीन और मृतक नवाव अवध के भतीजे अब्दुल मनसूर खाँ, जो सफदर अंग के खिताब से प्रसिद्ध था, इन सबकी बुद्धिमत्ता और वीरता ने उस हमले को निष्फल कर दिया। अप्रैल १७४८ में वजीर कमर उद्दीन जब अपनी छौलदारी में नमाज पढ़ रहा था, उसे गोली लगी श्रौर वह मर गया। बादशाह की गिरी हुई तबियत पर, जिसका वह पुराना और स्थिर सेवक था और जिसके भारी और महान् राज्य के हर्ष और चिंताओं में सदैव साथ शरीक रहा था, ऐसे हार्दिक मित्र की मौत की ख़बर ने अतिशय चोट पहुँचाई। बादशाह उस वक्त अपने शाही महल दिल्ली में बैठा हुआ न्याय कर रहा था कि यह खबर सुनकर उठ गया श्रौर उसी समय उसने श्रपने प्राण छोड दिए।

बहुत ही कम ऐसी सानुकूल अवस्था में राज्याधिकार की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है, जैसी अवस्था में अहमद शाह को हुआ। बादशाह अपनी पूर्ण तरुणावस्था में था। उसके मंत्री गण पराक्रम और निपुणता में विख्यात थे। दिल्लिण में चीन कुलीच खाँ मराठों को रोक रहा था; और उत्तर की ओर से चढ़ाई होने का भय मिट चुका था। तथापि राज्य-प्रबंध में अनिश्चित हानिकारक तस्त्व सदैव बना रहता है।

इसमें सफलता पाना केवल मनुष्य के पुरुषार्थी गुणों पर निर्भर है। थोड़े दिन पीछे वृद्ध निजाम चीन कुलीचखाँ का देहान्त हो गया, जिससे एक बड़ा नुकसान हुआ; क्योंकि वह बादशाहत की एक बड़ी ढाल के समान था। निजाम का ज्येष्ठ पुत्र सेना और कोष का अध्यच बना रहा; और उसका छोटा भाई नसीर जंग दिल्ला का नवाब हुआ। वकालत का पद रिक्त रहा। वजारत मृतक नवाब अवध के भतीजे सफदर जंग को, जो नव्वावीभी करने लगा था, सौंपी गई।

यह कार्य करके वादशाह अपनी मौरूसी प्रकृति की रुचि के अनुसार चलने लगा। प्रदेशों को उनके मत पर छोड़ कर वह खयं भोग विलास में डूब गया। इसी बीच में बाद-शाहत के दो बड़े प्रदेश अर्थात् पंजाब और रुहेलखंड के मैदानों में खून बहने लगा।

रहेलों ने शाही लश्कर के, जिसे स्वयं वजीर अपने हाथ में रक्खे हुए था, पाँव उखाड़ दिए। यद्यपि सफदर जंग ने इस कलंक को मिटा दिया, परन्तु इस कार्य से उसे एक और बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा; क्योंकि हिंदू शिक्तयों को जो दिन पर दिन दुर्बल होतो जातो थी, बादशाहत पर, हाथ साफ करने का साहस हो गया।

मराठे, जिनका नायक होलकर था श्रीर जाट, जो सूर्यमल के श्रधीन थे, दोनों की सहायता से वजीर ने रुहेलों को गंगा की रेती में हराकर कुमायूँ पहाड़ की तराई तक खदेड़ा। इतने में अफगान अहमद खाँ अवदाली फिर आ गया। इस सेवा के बदले में मराठों को कहेलखंड के भाग पर अधिकार जमाने और शेष से चौथ वस्त करने की आज्ञा मिल गई, जिस पर उन्होंने अफगानों के मुकाबले में सहायता देने का वचन दिया। किन्तु दिल्ली में पहुँचकर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि बादशाह ने वजीर की अनुपस्थित में अहमद खाँ को लाहौर और मुलतान के प्रान्त समर्पित करके युद्ध की सम्भावना ही न रहने दी।

उस समय बादशाह के मंत्री मंडल की स्थिति उस मायावो इन्द्रजालों की सी हो गई थीं, जो अपने साथियों को स्वयं अपने मारने के काम पर लगाता है और इसका भीषण दश्य लोगों को दिखाता है; अर्थात् बादशाह ने स्वयं अपने ऐसे मंत्री बना लिए, जो उसकी जान के गाहक थे। किन्तु बख़शी फौज गाज़ी उद्दीन की युक्तियों से शीव्र ही उसके बचाव की स्रत निकल आई, जिसने यह बचन दिया कि मैं इन भर्य कर अधिकारियों को, अपने तीसरे भ्राता दौलत जंग से—जो नसीर जंग की मृत्यु हो जाने से दिच्चण का नवाब बन बैठा था—उसके अधिकार छीनने में मुभे सहायता देने के बहाने से, यहाँ से निकाल ले जाऊँगा।

वजीर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रतिरोधी को टलते देखाः किंतु उसको स्वप्न में भी यह नहीं स्भा कि सेनापित जिस लड़के को अपने पीछे यहाँ छोड़ गया है, वह एक आफत का

परकाला और विष की गाँठ है। पीछे यह युवा गाजी उद्दोन (सानी) के नाम से बहुत विख्यात हुआ, यद्यपि उसका नाम शहाबुद्दोन श्रौर लक् बश्रहमदुल मलिक था। श्रहमदुल मलिक वृद्ध निजाम चीन किलीच खाँ के चौथे वेटे फीरोज़ जंग का पुत्र था। वजीर सफदर जंग ने वादशाह के प्यारे सेनापति गाजीउद्दोन की औरंगावाद में हत्या कराके अपने विचार में पूर्णतया अपना मनोरथ प्राप्त होना और अब किसी प्रकार का खटका शेष न रहना समस्र लिया था। जब दिल्ली में युवा गाजीउद्दीन के ताऊ की मृत्यु का समाचार सहसा पहुँचा, तब उसका वेटा सोलह वर्ष का था। परन्तु उसने निर्वल श्रौर चितित बादशाह के गुप्त रूप से उभारने पर सफदर जग के विरुद्ध वही लड़ाई—तूरान श्रौर ईरान व सुन्नी श्रौर शिया की— फिर उठाई, जो पहले मुहम्मद शाह बादशाह के समय में सैयदों और मुगलों के बीच में हुई थी और जिसमें उसके पितामह निज़ाम चीन किलीच खाँ ग्रौर सफदर जंग के चचा नवाब सम्रादत खाँने भाग लिया था। पहले स्रोर इस विवाद में अंतर यह था कि उस समय कलह मन ही मन में थी; ऋब खुले बन्दों भगड़ा होता था। राजधानी के गली कूचों में दोनों पचवालों के बीच में प्रति दिन लड़ाई होतो रहती थी। खेत मुगलों के हाथ रहा। गाज़ीउद्दीन ने सेना की अध्यक्ता ग्रहण की। वजारत गाज़ीउद्दीन के चचेरे भाई और मृत वजीर कमरउद्दीन के दामाद इंतिजाम उद्दीला खानकानाँ को सौंपो गई। सफदर जंग ने प्रत्यत्त में विद्रोह का भगड़ा खड़ा किया और स्वंमल के अधोन जाटों को अपने सहायतार्थ बुलाया। मुगलों ने मराठों पर अपना अवलंबन किया; और होलकर बादशाहत का हिमायतो बनकर अपने सहधर्मी जाटों और अपने पूर्व संरत्नक सफदर जंग के विरुद्ध लड़ने को प्रस्तुत हुआ। नवाब अवध, जो सदैच पराक्रम की अपेत्वा चातुर्थ्य में अधिक विख्यात था, अपने राज्य में चला गया श्रोर विजयी ग़ाज़ी की पूरो चोट अभागे जाटों पर पड़ी।

अब खानखानाँ और वादशाह को जान पड़ने लगा कि बात बहुत बढ़ गई; और खानखानाँ ने, जो अपने बंधु गाज़ोडिहीन के असावधान विचार और निर्देथ आवेश से परिचित था, उससे वह सुरंग ले ली, जिसकी भरतपुर को उड़ाने के लिये आवश्यकता थी। बादशाह इस समय पेसी परिस्थित में था कि जिसको अपनी सफलता और कुशलतार्थ बहुत कुछ सोच समक्षकर काम करने को आवश्यकता थी। उसके पिता के पुराने मित्र और सेवक कमरउद्दोन का श्रुरवीर पुत्र मीर मन्तू उस वक्त पंजाब के अफग़ानों के रोकने के कठिन कार्य में लगा हुआ था। परन्तु उसका बहनोई खानखानाँ भी पराक्रमी और समक्षदार था। ऐसी नाज़क हाजत में बादशाह की गित साँप छुळूँदर की सी हो गई थी। यदि वह सफदर जंग को बुलाता और जारों से खुक्कमखुक्का मिल जाता, तो उसको भले प्रकार से सोची समभी हुई एक प्रबल लड़ाई करन

पड़ती। श्रीर यदि वह सेनापित की सच्चे मन से सर्वथा पुष्टि करता, तो उसको खयं तो निश्चिन्तता प्राप्त हो जाती, पर इसके साथ ही एक बलिष्ठ हिंदू शक्ति का सत्यानाश हो जाता । चंचल विषयी बादशाह के संमुख जब ये दोनों परामर्श रखे गए, तब वह साहसपूर्वक किसी वात का निर्ण्य न कर सका। दिल्ली से तो उसने यह प्रतिज्ञा करके कूच किया कि सेनापति को सहायता करूँगा, जिसकी पीठ उसने पहले से ही इस विषय के अनेक पत्र भेजकर ठोंक दी थी। उधर उसने सूर्यमल को यह लिखा कि मैं शाही लश्कर के पिछले भाग पर ब्राक्रमण करूँगाः जाटों को चाहिए कि उस किले से, जिसमें वे घिर गए हैं, निकलकर ट्रूट पड़ें। सफदर जंग को कुछ नहीं लिखा गया; इसलिये वह चुपचाप अलग रहा। सूर्यमल के नाम का बादशाह का पत्र सेनापित गाज़ी उद्दीन के हाथ में पड़ गया, जिसमें उसने अपनी श्रोर से कठोर धमकियाँ बढ़ाकर बादशाह के पास लोटा दिया। इस पर वह डरकर दिल्लों को श्रोर हटा जिसका पोछा कुछ दूरी से उसके विद्रोही योदा ने किया। इस अवसर को उपयुक्त जानकर होलकर ने शाही शिविर पर अचानक धावा करके उसे लूट लिया। वादशाह श्रीर वर्जार के हाथों के तोते उड़ गए और वे ऋातुरतापूर्वक दिल्ली को भागे। उन्हें इतना हो अवकाश मिला कि लाल किले में घुस गए, जिसे गाजी उद्दीन ने चारो श्रोर से श्रच्छी तरह घेर लिया।

गाजीउद्दोन के स्वभाव को जानकर, जिसके साथ उसे पाला पड़ा था, बादशाह का ऐसी गंभीर और कठिन परिस्थित में प्रत्यन रूप में निज हित के लिये केवल यही उचित कर्जव्य रह गया था कि स्वयं वीरता से मुकाबले में खड़े होकर अपने दो दो हाथ दिखलावे और नवाब अवध तथा जाटों के राजा को सहायतार्थ निवेदनपत्र भेज दे। एक विश्वसनीय फारसी तवारीख में दर्ज है कि 'वजीर बा तदबीर' ने उस समय बादशाह को जो सम्मति दी थी, उसका श्राशय भी यह ही था। परन्त बादशाह ने कदाचित इस बात को इन कठिनाइयों के कारण कि सफदर जंग के साथ पहले से बैर है और मुगल सेना पर गाजीउद्दोन का बहुत अधिक प्रभाव है, अर्खीकार कर दिया। इस पर खानखानाँ निज गृह को चला गया और अपनी किले बंदी कर ली। शेष शाही अनुचरों ने फाटक खोल दिया और बख्शी फ़ौज गाजीउद्दोन से सन्धि कर ली। उसने अपनी प्रकृति के अनुसार मंत्री मंडल से, जो वास्तव में उसका निजी खार्थपूर्ण विचार था, सम्मति दिलाई कि "यह बादशाह सल्तनत के लिये अयोग्य निकला; यह मराठों से मुकाबला करने में श्रसमर्थ है। इसका व्यवहार त्रपने मित्रों के साथ मिथ्या और अनिश्चित है। इसलिये इसे तख़ पर से उतारा जाय श्रीर इसके स्थान में तैमृर के घराने का कोई अधिक योग्य पुत्र तख्त पर बैठाया जाय"। इस प्रस्ताव को तुरंत कार्य रूप में परिशात किया गया। अभागे

बादशाह को श्रंधा करके महल के निकटस्थ सलीमगढ़ के कारागार में कैद किया गया श्रौर जूलाई १७५४ में फरुंख सिय्यर के प्रतिद्वन्द्वी के पुत्र को श्रालमगीर सानी की उपाधि देकर बादशाह बना दिया गया।

अकबर से औरंगजेब तक की जिस बादशाहत का सारे हिन्दुस्तान पर डंका बजता रहा, उसकी श्रव ऐसी करुणा-जनक और शोचनीय छिन भिन्न दशा हो गई थी कि नाम को तो उसका अधिकार समस्त देश पर कहा जाता थाः परन्तु दुआब के ऊपर के भाग और सतलज के द्त्तिण के थोड़े से जिलों के अतिरिक्त और कोई प्रदेश उसमें न बच रहा था। गुजरात के ऊपर मराठों को दौड़ धूप थी। वंगाल, विहार श्रौर उड़ीसा श्रलावदीं खाँ के उत्तराधिकारों के श्रधिकार में थे। अवध का नव्वाब सफदर जंग था। मध्य दुआब पर वंगेश की अफगानी जाति अपना प्रभुत्व जमाए हुए थी। सहेलखंड रुहेलों का हो चुका था। श्रीर यह पूर्व में हो प्रकट किया जा चुका है पंजाव पहले ही साम्राज्य से पृथक् हो गया था। दत्तिण के उस भाग को छोड़कर, जिस पर वृद्ध निजाम के पुत्रों में घरेलू भगड़ा हुआ, शेष सब को हिंदुओं ने पुनः जीत लिया था। एक स्रोर श्रॅगरेज व्यापारी भी अपनी डेढ़ ईंट की मसजिद बना रहे थे।

इस परिवर्तन के सानुकूल समाप्त होते ही उस युवा बाद-शाह-निर्मायक ने अपना सिका जमाने का पूरा प्रबंध कर लिया। अपने चचेरे भाई खानखानाँ को कैद करके आप बज़ीर बन बैठा। सफदर जंग की मृत्यु हो जाने से यह खटका मिट गया। इस बीच में उसके खेच्छापूर्ण व्यवहार से एक सैनिक विद्रोह उठ खड़ा हुआ था, जिसका उसने इस निर्भयता और कठोरता से दमन किया कि फिर आगे किसी को ऐसा करने का साहस न हो। इतने पर भी ऐसे प्रपंचों का अंत न हुआ, जिनमें उच्च पदाधिकारी पुरुष लग रहे थे। इस निरंकुश मंत्री के हत्यार्थ जो षड्यंत्र रचा गया, दुर्बल बाद-शाह उसका सब से बड़ा प्रतिपालक हो गया। यद्यपि मंत्री ने अपने रचार्थ पहले से जो उपाय कर रक्खे थे, उनके कारण यह घटना न होने पाई, तथापि उसके राज-संबंधी प्रबंध के प्रयत्तों में विफलता होती रही; इससे उसके मन में मनुष्य मात्र से घृणा उत्पन्न हो गई।

उधर पंजाब में मीर मन्नू घोड़े से गिरकर मर गया।
प्रजा उसको मन से इतना चाहती थी कि जब लाहौर और
मुलतान प्रदेश श्रहमद शाह बादशाह के शासन काल में बादशाहत से निकल गए थे, तब नवीन बादशाह श्रहमद शाह श्रबदाली
ने उनका प्रबन्ध मीर मन्तू के हाथ में ही बना रहने दिया; और
उसकी मृत्यु के पीछे वही श्रधिकार उसके बालक पुत्र के नाम
से प्रचलित रहने दिया। पुत्र की बाल्यावस्था में यथार्थ प्रबंधकर्ता मीर मन्तू की विधवा और श्रदीना बेग-जो स्थानीय
अग्रुभव में निपुण् था-थे।

गाज़ीउद्दोन ने, जो दरबार से निकलना चाहता था, इस मौक़े को ग़नीमत समभा और ऐसे उचित अवसर पर पंजाब पर चोट लगाने को चेष्टा की। लुटे पूटे शाही ख़ज़ाने में जो रुपया रह गया था, उससे शोव्रता के साथ सेना भरती करके और वली अहद मिरज़ा अली जौहर को अपने साथ लेकर उसने लाहौर को कूच किया। अचानक और वेख़वरों में नगर को जीतकर वेगम और उसकी पुत्री को अपने वश में किया और दिल्ली को लौट आया। यह घोषणा करके कि हमने अफ-गान बादशाह को संधि करने पर विचश कर लिया है, वहाँ अदीना बेग को अपनी ओर से उन प्रदेशों का अधिकारी नियुक्त करके छोड़ आया।

उसने यह सब कुछ किया, तो भी राजसभा संतुष्ट नहीं हुई, जिसका विशेषकर यह कारण था कि उसकी विजय उसे और श्रधिक कठोर तथा निर्देय बना देगी। श्रहमद श्रब-दाली भी केवल उतने समय तक हो चुप रहा, जब तक कि उसको श्रपने कामों से सुभीता न मिल सका; क्योंकि यह बात वह कैसे सहन कर सकता था कि उसकी भूमि पर उसके प्रबंध में बिना श्राज्ञा प्राप्त किए कोई और श्राकर हाथ डाल दे। बादशाह के पद्मवालों ने दिल्ली से उसके पास जो कुछ लिख कर भेज दिया, उस पर श्रफ़गानी सरदार ने शीध ही ध्यान दिया श्रीर वेग के साथ श्रपने कटक को लेकर दिल्ली से बीस मील पर श्राकर डेरा जमाया। वजीर उस समय नजीवलाँ की सहायता लेकर उससे लड़ने के लिये बढ़ा। परंतु जो सेना नजीव के साथ थी, वह शहु के दल में पहुँच कर इस प्रकार मिल गई, मानों बुलाई हुई आई हो; और गाज़ी उद्दीन "ठन्ठन्पाल मदन गोपाल" की कहावत के अनुसार अपनी करत्त से अकेला अलग रह गया। तब कहीं जाकर उसकी आँखें खुलीं और उसे अपनी वास्तविक दशा का बोध हुआ।

इस विपत्ति से उसने अपनी नीति के द्वारा छुटकारा पाया। उसने भट पट मीर मन्तू की पुत्री को अपनी स्त्री बना कर अपनी सास के द्वारा अहमद खाँ अबदाली से मुआफ़ी ही नहीं प्राप्त की, बल्कि उस सरल योद्धा से ऐसी गोटी जमा ली कि पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया।

तद्नन्तर अबदाली ने सलतनत के कार्यों में हाथ डाला।

<sup>\*</sup> नजीवखाँ एक धनी अफगानी सिपाही था, जिसने रुहैलखंड के पठान सरदारों में से दुंदीखाँ की पुत्री से विवाह किया था। इस भूमि-अधिकारी ने रूहैलखंड के पिश्चमोत्तर के कोने का ज़िला उसे प्रदान किया। तदनन्तर जब वजीर सफ-दर जंग के अधिकार में यह भूमि आ गई, तब नजीवखाँ उसके पद्म में हो गया। इसके अनन्तर सफदर जंग जब अपने पद से हट गया, तब उसने गाजीउदीन का साथ उसकी लड़ाइयों में दिया। वजीर ने जब आरंभ में बादशाहत पर आक्रमण करने का विचार किया था, उस वक्त उसने नजीव को वजीर खानखानों की जागीर पर अधिकार करने के लिये एक सेना की टोली के साथ भेजा था। उस वक्त वह भूमि जो सहारनपुर के समीप है, बाउनी महल के नाम से प्रसिद्ध थी और वह पीछे साम्राज्य से अलग होकर दो पीढ़ियों तक नजीव के घराने में रही।

वजीर को दुश्राब से कर लेने को भेजा। उसका एक मुख्य सरदार जहाँ बाँ जाटों से चौथ लेने को गया और खर्य वादशाह ने
राजधानी को लूटा। प्रथम बार में ही गाज़ीउद्दीन बड़ी लूट
लेकर लौटा। परंतु जाटों की चढ़ाई में ऐसी सफलता नहीं हुई:
स्यों कि उन्होंने श्रपने बहुत से दुगों में घुसकर, जो उनकी
भूमि पर ठौर ठौर बने हुए हैं, श्रफ़गानों की फौज के छक्के
छुड़ा दिए और अचानक प्रहार करके उनके पशुश्रों को रसद
का मार्ग बंद कर दिया। श्रागरेने भी मुगल शासन की अधीनता में श्रपनी भली भाँति रज्ञा की। किन्तु लुटेरों ने निकटवर्ती
मथुरा नगर के श्रभागे निवासियों को श्रचानक ऐसे अवसर
पर, जब कि वहाँ एक धार्मिक मेला हो रहा था, लूटकर श्रपनी
कमी पूरो कर ली। घातकों ने वालक, बूढ़े या स्त्री किसी का
कुछु भी विचार न करके सब का वध कर डाला।

दिल्ली के निवासियों का क्या कहना, जिन्होंने वोस वर्ष पहले नादिर शाह के साथियों के हाथ से जो दुःख केले थे, इस समय उनसे भी बढ़कर दारुण कष्ट और आपित्तयाँ सहों क्योंकि अबदाली के पठान ईरानियों की अपेत्ता बड़े उजड़ और असम्य थे। जो अपार धन तथा बहुमूल्य पदार्थ नादिर शाह उस वक्त ले गया था, वे तो अब इनके लिये कहाँ रक्खे थे! कौन सी विपदा थी, जो इस बीच में अर्थात् तारोख ११ सितंबर १७५७ से लेकर जब तक उन्होंने वहाँ प्रवेश किया, और उसके दो मास पीछे तक, दिल्लीवालों पर नहीं पड़ी।

इस द्रव्य-संचय के कार्य से निवृत्त होकर श्रवदाली गंगा किनारे अनूपशहर की छावनी को चला गया। वहाँ बैठकर उसने बादशाहत को उन हिन्दुस्तानी सरदारों में विभक्त किया, जो उसके प्यारे थे। नजीवलाँ को श्रमीर उल्उमरा के पद से, जिसके श्रधीन महल श्रीर उसमें वास करनेवालों का समस्त प्रबंध था, विभूषित किया। तदनन्तर वह खदेश को लौट गया, जहाँ से उसे हाल में एक विपद का समाचार मिला था। परंतु अपने गमन से पूर्व उसने पुराने बादशाह मुहम्मद शाह की पुत्री की प्रशंसा सुन कर, जिसके साथ श्रालमगीर सानी श्रपना विवाह करना चाहता था, उसे श्रपने निकाह में ले लिया; श्रीर अपने पुत्र तैमूर शाह का विवाह वली श्रद की कन्या से किया, जिसके श्रिधकार में श्रपने पीछे पंजाब को छोड़कर श्राप अपनी सेना श्रीर दल वल सहित कंधार को प्रस्थित हुआ।

वजीर गाजीउद्दीन की ज्यों ही इस चिंता से, जो अबदाली के आने से उसके लिये उत्पन्न हो गईथी, मुक्ति हुई, त्योंही वह उन्मत्त होकर अति कठोर अत्याचार करने लगा, जिस पाप कमें से उसकी प्रकृति सर्वथा बुद्धि-हीन और मलीन होकर कलंकित और दूषित हो गई थी। उसने अपने बहुत से वैरियों से अपनी रचा करने के निमित्त मराठों की बड़ी फौज को रुपए देकर अपनी शरीर रचक टोलो अर्थात् गार्ड नियत किया, जिसके ब्यय के लिये प्रजा के साथ नाना प्रकार की

दारुण कठोरताएँ श्रोर निर्द्यताएँ करके उनसे बलपूर्वक रुपया वस्ल किया। उसने नजीवखाँ को, जो अमीर उल् उमरा की उपाधि से अलंकत होने के पीछे नजीव उद्दीला कहलाने लगा था, बाहर निकाल दिया; श्रौर उन सरदारों को, जो बादशाह के पत्तपाती थे, मार डाला या भीषण कारागार में डाल दिया। इसी से वह निर्दय संतुष्ट नहीं हुआ, वरन् उसने वली श्रहद अली गौहर पर भी हाथ साफ करना चाहा। शाहजारे की श्रवस्था सैंतीस वर्ष की थी। उसने श्रपनी जाति के वे समस्त उच्च गुण प्रकट किए, जो उसमें रनवास के भीग विलास में लिप्त होने से पहले देखने में आते थे। यमुना के तट पर जो दुर्ग किसी समय अली मरदानलाँ की हवेली था, उसमें वह इस प्रकार रहता था, जैसे लोग खुली हवालात में रहते हैं। यहाँ उसने यह सुना कि वजीर मुक्ते शाही कारागार में, जो महल के घेरे में सलीमगढ़ के नाम से विख्यात था, कड़ी कैंद में डालना चाहता है। इस पर उसने ऋपने संगी साथियों श्रर्थात् राजा रामनाथ श्रीर एक मुसलमान सज्जन सैयद श्रली से सम्मित ली, जिन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम चार घरेलू सवारों के साथ उस भीड़ में से, जो चारो श्रोर से घेरती हुई आ रही थी, शाहजादे को लड़ भिड़कर निकलने में सहा-यता देंगे । बड़े सवेरे वे चौक में उतरकर चुपके से घोड़ों पर चढ़ गए। विलंब के लिये तनिक भी अवकाश नहीं रह गया था; क्योंकि शत्रु के पराक्रमी सिपाही निकटवर्ती

छतों पर चढ़ चुके थे, जहाँ से उन्होंने शाहजादे के साथियों पर गोली चलानी शुरू की। उधर प्रधान सेना फाटक की रज्ञा कर ही रही थी। परंतु नदी की स्रोर जो भीतें थीं, उनमें एक दरार हो गई थी। उसमें से होकर छुलाँग मारकर श्रौर तनिक भी **अपने मन में भिभक न मानकर तुरन्त उन्होंने अपने घोड़े** यमुना के चौड़े पाट में डाल दिए। अकेला सैयद अली पीछे दहर गया; श्रोर जब तक शाहजादा भली भाँति बचकर बहुत दूर न निकल गया, उनके साथ ऐसी वीरता से लड़ा कि वे उसी से लड़ने में फँसे रहे श्रीर पीछा करने को श्रवकाश ही न पा सके। इस सच्चे सेवक ने खामों के रचार्थ अंत में अपने प्राणभो निञ्चावर कर दिए। ये भगोड़े नजीब को नवीन जागीर के केन्द्र सिकन्दरा में पहुँचे और कुछ दिन अमीर उल्उमरा के पास ठहरकर लखनऊ चले गए। वहाँ शाहज़ाई ने बहुतेरा चाहा कि नया नवाव मुकसे मिलकर श्रॅगरेज़ों पर त्राक्रमण करे, परन्तु उसे इस विषय में कुछ भी सफलता न प्राप्त हुई। इसलिये हारकर उसने विदेशीय शक्ति को शरण ब्रहण की।

दिल्ली के पत्रों से अहमदलाँ अवदाली को सब समाचार विदित हुए। इसलिये उसने फिर चढ़ाई की तैयारी की। विशेषतः यह कारण और हुआ कि मराठों ने उसी समय इधर उसके पुत्र तैम्र शाह को लाहौर से हटाकर खदेड़ा। उधर सेना भेजकर नजीब को उसकी नई जागीर से निकाला। इस कारण वह अपनी पुरानी भूमि बाउनी महल में आश्रय लेने को विवश हुआ। नए नवाब अवध ने उसकी सहायता के हेतु रुहेलों को खड़ा किया और अफगानों ने, दिल्ली के उत्तर में नजीब के इलाके में यमुना पार करके, पुनः सितम्बर सन् १७५६ में अपनी पुरानी छावनी अनूपशहर में पड़ाव जमा दिया। वह निर्दय वजीर अब ऐसा हताश हो गया था कि उसको कहीं सहारा नहीं दिखाई देता था। अतः उसने अपने जीवन की चौसर का अंतिम पासा फंकने की चेष्टा की। या तो वह अपने इस घोर दुष्टतापूर्ण उपाय से सारी बाजी जीत ले, या उसे सर्वथा हारकर कहीं चला जाय।

वादशाह कभी कभी अपने मुसाहिवों में बैठकर फकीरों और विलयों की पूजा करने की इच्छा प्रकट किया करता था। इस बात से अपना हित साधने के आशय से एक कशमीरी ने, जो गाज़ी उद्दोन का शुभिचिन्तक था, शालमगीर से यह वर्णन किया कि एक 'रसीदह वली अल्लाह' ने हाल में फीरोजाबाद के ऊजड़ किले में, जो नगर से दिल्ला की ओर दो मील से अधिक दूर यमुना के दाहिने किनारे पर है, निवास किया है। दीनदार बादशाह ने उस संत के साथ सतसंग करने का संकल्प किया और पालकी में बैठकर उस खँडहर को प्रस्थित हुआ। हुजरे के द्वार पर पहुँचकर, जो फीरोज शाह की मसजिद के उत्तर पूर्व कोने में था, उस कशमीरी ने बादशाह के शस्त्र ले लिए और द्वार बन्द करके अँदर लेगया। जब सहायतार्थ चिल्लाहट सुनने में आई, तब बादशाह के जमाई मिरजा बाबर ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। उसने हमला कर के संतरी को घायल किया; और उसे पकड़कर बादशाह की डोली में सलीमगढ़ को भेज दिया गया। जब बादशाह अकेला और असहाय रह गया, तब एक रावस उज़बक ने, जो अंदर घुसा हुआ था, उसको कसकर पकड़ लिया और अभागे का सिर छुरे से काटकर घड़ से पृथक कर दिया। मृत शरीर से शाही पोशाक उतारकर शिरविहीन घड़ को उसने खिड़की से यमुना की रेती में फेंक दिया, जहाँ से उसे घंटों पड़े रहने के बाद कश्मीरी ने उठाया।

गाज़ीउद्दीन ने जब अपने इस जघन्य कार्य की निर्विध्न समाप्ति का संवाद सुन लिया, तब उसने सैयदों की सी चाल चलकर किसी को नाम मात्र का बादशाह बनाना चाहा। परन्तु अबदाली के सिर पर आ जाने से वह विवश होकर भरतपुर के जाटों के राजा स्व्यंमल की शरण में चला गया। इसलिये अबदाली का कोप बेचारे निद्धि दिल्ली-बासियों पर पड़ा, जिनका उसने तलवार और बन्दूक से विश्वंस कर डाला। अबदाली ने कुछ सेना लाल किले में रखकर उस उजड़े नगर का पीछा छोड़ा और अपनी पुरानी छावनी अनूपशहर को चला गया, जहाँ बैठकर उसने रुहेलों और अवध के नवाब से संधि की, जिसका अभिप्राय यह था कि हिंदुस्तान के समस्त मुसलमानों को मिलाकर इसलाम के रज्ञार्थ एक भारी और गहरी चोट चलाई जाय। उधर मराठों और जाटों ने कदाचित् भगोड़े वजीर के फुस-लाने से और विशेषतः देशभिक के उत्कृष्ट भाव से, जो हिंदू राजाओं में बढ़ रहा था, प्रेरित हो कर एक विशाल सेना एकत्र की; और दिल्ली में आकर सुगयता से अपना अधिकार जमा लिया और नगर को पूर्णतया नष्ट कर डाला।

श्रमी वर्षा ऋतु पूर्णतया समाप्त भी नहीं हुई थी कि श्रब-दाली ने श्रपनी छावनी उखाड़ दी श्रीर दुश्राव के ऊपरवाले भाग से कुच करके शत्रु के सम्मुख श्रपनी सेना को यमना में डाल दिया; श्रौर उसे पार करके उसने करनाल के समीप नादिर शाह के पुराने रण-क्षेत्र पर श्रपने मोरचे जमा दिए। इधर मराठों ने कुछ दूर दक्षिण को हटकर पानीपत में किला-बन्द पड़ाव डाला। बाहर के शत्रु का बल भी बिलकुल ही कम न था। इधर मराठों के पास पचपन हज़ार उत्तम घुड़-सवार रिसाले की भीड़, पन्द्रह हजार पैदल पल्टन के साथ थीं, जिनमें से अधिकतर दक्षिण में फरांसीसी ढंग की कवा-यद सीखे हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुत वड़ी संख्या वे-कवायदी बेड़ों की थी; श्रीर इन सब की संख्या तीन लाख सिपाहियों तक पहुँच गई थी। तोपों की श्रेणी भी उनके पास बड़ी भारी थी। उधर श्रफगानों के पास पचास हजार घुड़सवार सेना थी, जिसके सामने चालीस हजार हिन्द-स्तानी पैदल पल्टन थी। तोपों की दृष्टि से वे निर्वल थे।

परन्तु लड़ाई के परिणाम में अफगानों की तोपों की न्यूनता

कुछ भी बाधक नहीं हुई। उन्होंने जो छावनी डाली, वह पीछे की और को खुली रक्खी थी। और उनके युद्ध करने की परिपाटी ऐसी श्रेष्ठ थी, जिसके कारण वे मराठों को चारों श्रोर से घेरने में समर्थ हुए श्रौर निरन्तर रसद भी बहुतायत के साथ पंजाब से मँगाते रहे। दो मास बहुत सो अनिश्चित छोटी छोटी लड़ाइयों का क्रमस्थिर रहने पर भूखों मरते हुए हिंदुओं ने श्रंत में तंग श्राकर तारीख ६ जनवरी सन् १७६१ को प्रातःकाल के समय एक बड़ा धावा करके भीषण मार काट की। किन्तु ऐसे विषम समय में एक साथ सब जार उन्हें छोड़ कर चले गए। होलकर भी, जिसका सदैव नजीब उद्दौला के साथ मेल रहता था, थोड़े काल पीछे युद्ध स्थल से बिदा हो गया। पेशवा का पुत्र मारा गया, श्रीर सेनापित सहसा ऐसा गायब हुआ कि फिर उसकी कभी सुध ही नहीं मिली। मराठों को हटकर पानीपत ग्राम में शरण लेते ही बना, जहाँ दिन निकलते निकलते उनको मार काटकर रक्त की नदी बहाई गई। इस समस्त संप्राम में मराठों की हानि दो लाख के लगभग हुई।

अबदाली ने तुरन्त दिझी को कृष किया, जहाँ उसके पहुँचने पर मराठों की जो छावनो थी, वह दूर गई। वहाँ रहने का उसका यह अभिप्राय था कि अनुपस्थित अली गौहर के पास बुलाने के लिये दूत भेजे, जिसके बादशाह होने को उसने तोपों की सलामी करा दीथी। उसके लौटने तक

श्रस्थायो प्रबन्ध उसके सब से बड़े पुत्र मिरजा जवाँबब्त को समर्पित किया गया। नजीब उद्दौला पुनः श्रमीर उल्डमरा के पद पर बहाल किया गया। जो वजारत खाली पड़ी थी, उस पर नवाब श्रवध को नियत किया। इस प्रकार प्रबन्ध करके श्रहमद खाँ श्रवदाली खदेश को लौट गया।

शाहजादे ऋली गौहर के लखनऊ पहुँचने का वर्णन पहले हो चुका है। लखनऊ में उस समय (सन्१७६०) प्रसिद्ध सफदर जंग का पुत्र ग्रुजा उद्दौला नवाब श्रवध था। वह योग्यता में श्रपने पिता के समान श्रीर वीरता में उससे बढ़ चढ़कर था। अपने पिता की खाबीन जागीर की गही पर बैठने के समय वह तरुण था। भोग विलास में उसका मन बहुत लगता था; इसलिये पहले उसने उन वासनाओं को ही तुप्त किया। कहा जाता है कि वह बड़ा ही रूपवान, छुरहरा, लम्बा श्रीर सुडौल शरीर का था। उसकी दुद्धि भी श्रति तीच्ए थी परन्तु मन तनिक चलायमान श्रीर चंचल था। मंत्र सभा में गम्भीर विचार प्रकट करने की अपेका उसका स्वभाव रण के करतवों की और ही अधिक कुका हुआ था। शुजाउदौला को त्रपना प्रयोजन सिद्ध करने की नीति की अच्छी शिक्ता दी गई थी श्रीर वह उसे प्रहण करने में तत्वर भी रहता था। शुजा का व्यवहार पिछले रुहेले युद्ध में प्रशंसनीय नहीं रहा। वह अपने विगड़े हुए बादशाह के भगोड़े पुत्र के पत्त में निन्दा रहित कप में होने के कारण उससे विशेष करके अप्रसन्न था। शाहजादे ने उससे निराश होकर श्रपना मुँह एक श्रौर मनुष्य की श्रार फेरा, जो नवाब के ही कुटुंब का था; और इलाहाबाद का जिला तथा किला जिसके अधिकार में था। उसका नाम मुहम्मद कुलीखाँ था। इस सरदार को शाहजादे ने श्रपने हस्ताज्ञर से विहार, बंगाल और उड़ीसा की नवाबी का शाही फरमान प्रदान किया। उस समय में ये प्रदेश कलकत्ते के ऋँगरेज व्यापारियों और नवाब अलावर्दी लाँ के पोते के बोच में होने-वाली लड़ाई के स्थल बने हुए थे। शाहजादे ने मुहम्मद कुली-खाँ को यह परामर्श दिया कि वह शाही भंडा खड़ा करके दोनों प्रतिरोधियों को दबा दे। यह शासक स्वयं ही साहसी श्रौर पराक्रमी था; श्रौर दूसरे उसके बन्धु नवाव श्रवध ने उसकी श्रौर भी पीठ ठोंक दो थी। यह कार्य उसने बहुत ही पसंद किया, जिसका कारण आगे विदित हो जायगा। उधर बिहार में कामगारखाँ नामक एक शक्तिशाली कर्मचारी ने भी सहायता का वचन दिया। इस प्रकार सहारा पाकर नवंबर सन् १७५६ में शाहजादा सीमा की नदो करमनासा के पार उतर गया। यह ठीक वहीं समय था, जब उसके अभागे पिता के प्राण कपट-पूर्वक हर लिए गएथे, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है।

जब विहार प्रांत के कुनोती ग्राम में शाहजादे के डेरे लगे हुए थे, तब वहाँ एक मास से अधिक व्यतीत हो जाने पर सन् १७६० में इस शोकजनक घटना का समाचार पहुँचा। शाहजादा तुरंत बादशाह बन गया; और उसने अपने उच्च साहस के अनुकूल ही "शाह आलम" की उच्च उपाधि धारण की। उस समय के शाही लेखों से विदित होता है कि उसने यह आज्ञा दी कि उसके राज्याधिकार का प्रारंभ उसके पिता के वध होने के दिन से गिना जाय और इसको पृष्टि के निमित्त उसने फरमान जारी किए। सब पत्त्वालों ने शीघ्र ही उसे वादशाह मान लिया। उसने अपनी ओर से भी शुजाउदौला को हत्यारे गाजीउद्दोन के स्थान में वज़ीर खीकार किया; और नजीवउदौला को, जो अवदाली का नियुक्त किया हुआ था, हिन्दुस्तान की सेना का अधिकार समर्पित किया।

इस प्रबंध से निवृत्त होकर बादशाह राजस्व संचय करने श्रीर बिहार में श्रपना जमाव जमाने में प्रवृत्त हुआ। वह इस समय एक लंबा शानदार पुरुष चालीस वर्ष की अवस्था के लगभग काथा, जिसकी चाल ढात श्रपनी जाति की सीथी; श्रीर कुछ उसके निज स्वभाव की विशेषताएँ भी विद्यमान थीं। श्रपने पूर्वजों के सदश वह पराक्रमी, धीर, तेजस्वी श्रीर द्यालु था; परन्तु उसके जीवन के समस्त इतिहास से यह विचार प्रकट होता है—जिसको पृष्टि उसके सब समकालीन वृत्तान्त भी करते हैं—कि उसके श्रवगुण इन गुणों को श्रपेचा कहीं श्रिधक थे। उसका साहस, उद्योग श्रीर शोल उचित पुरुषार्थ की श्रपेचा धेर्य के रूप में विशेषकर पाया जाता था, जिस बात की उस स्थित में, जिसमें कि बादशाह उस समय था, पूर्णत्या श्रावश्यकता थी। उसकी इस नम्रता ने, कि जिस किसी

ने जो चाहा, उसके साथ किया और उसने उसे तमा या उपेहय कर दिया, और प्रवल स्वभाववाले जो जो मनुष्य उसके निकट आते रहे, उनके कहने पर उसने तत्काल अपने कान दिए और कार्य कराया, बड़ी हानि की। उसका इस प्रकार का स्वभाव था कि जिसका सितारा जब चमका, उसके साथ वह तभी मिल बैठा। उसकी इन ज्ञिषक दुर्वल वासनाओं की पूर्ति ने उसकी आगामी उच्च आशाओं पर पानी फेर दिया।

पूर्वी सूबे इस समय क्लाइव के नियुक्त नवाब मीर जाफर खाँ के श्रधिकार में थे; श्रौर बिहार में रामनारायण नामक एक हिंदू व्यापारी राजा शासन करता था। इस श्रिवकारी ने मुर्शिदाबाद श्रीर कलकत्ते से श्रॅगरेज़ों की मदद मँगाकर श्रपने वादशाह के कार्यों में बाबा डालने का प्रयत्न किया। परंतु बादशाही सेना ने उसे हराकर बड़ी चति पहुँचाई, जिसके कारण वह अभागा व्यापारी शरीर से बावल और मन में डरा तथा घबराया हुआ पटने में जा पड़ा, जिस पर मुग़लों ने उस समय चढ़ाई करना उचित न समका। इसी बीच में नवाब की फीज एक छोटी सी श्रॅगरेज़ी सेना से मिलकर बाद-शाह के मुकाबले को चली, जिसने उस लड़ाई में, जो तारीख १५ फरवरी सन् १७६० ई० को हुई, बहुत नीचा देखा। इस पर वादशाह ने साहसपूर्वक बग़ली धावा करना विचारा, जिसके द्वारा वह बंगाल को सेना का मार्ग उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद के साथ काट दे और उसे उसके रक्तकों को अनु- पस्थित में अपने अधिकार में कर ले। परंतु उसके मुर्शिदाबाद पहुँचने से पहले ही तारीख ७ अप्रैल को अँगरेज़ों ने आक-मण करके उसके पाँच उखाड़ दिए। उस समय फरांसीसों की एक लघु सेना, जो एक प्रसिद्ध सेनानों के अधीन थी, बाद-शाह के साथ मिल गई; इसलिये उसने बिहार में ही रहने और परने पर घेरा डालने की चेष्टा की।

यह फरांसोसी टुकड़ी जो, बादशाह के साथ सम्मिलित हुई, लगभग सौ अफ़सरों और सिपाहियों को थी, जिन्होंने अब से तीन वर्ष पहले चन्द्रनगर को श्रॅगरेजों के हाथ सींपने से नाहीं कर दी थी; और तब से ये चारों और देश भर में मारे मारे फिर रहे थे; और निर्देय विजयी क्लाइव उनको कष्ट देने के लिये उनका पोछा करता फिरता था। उनका प्रमुख वीर ला (Law) था, जिसने अपना और अपने अनुयायियों का कौशल और पुरुषार्थ बादशाह के चरणों में समर्पित करने में अधिक शीव्रता की। उसका साहस उच श्रौर वह निर्भय था, परन्तु वह ऐसा न था कि ऐसा काम करने लग जाता, जिसके करने की योग्यता की उसकी बुद्धि साली नदेती। उसको शीघ्र ही वादशाह की दुर्बलता और मुग़ल सरदारों के कपट और नीच भावों का हाल भली भाँति मालूम हो गया; और जो भरोसा उसने कर रक्खा था, वह सब जाता रहा। ला ने फारसी इतिहास "सैर उल् मुताखरीन" के लेखक गुलाम हुसेन से इस प्रकार कहा था-

"जहाँ तक मुभे दृष्टिगोचर होता है, यही प्रतीत होता है कि पटने और दिल्ली के बीच में कोई राज्य स्थिर नहीं है। यदि ऐसा ही कोई मनुष्य, जैसा ग्रुजाउदौला है, तन, मन, धन से मेरी मदद पर हो जाय, तो मैं न केवल अँगरेजों को ही मारकर भगा दूँगा, वरन साम्राज्य का प्रवन्ध भी अपने हाथ में ही ले लूँगा।"

जब बादशाह अपने फरांसीसी साथियों सहित पटने पर घेरा डाले हुए पडा था, तब कप्तान नौक्स (Captain Knox) एक पलटन की छोटी सी सेना लेकर, जिसमें दो सौ गोरे भी थे, तेरह दिन के समय के श्रंदर तीन सौ मील की दूरी, जो मुर्शिदाबाद और पटने के बीच में है, तै कर गया और शाही कटक पर टूट पड़ा। उसने उसके बिलकुल पाँच उलाड़ दिए श्रीर उन्हें दिल्ला की श्रीर गया को भगा दिया। उस वक्त शाही सेना पर कामगारलाँ का ऋधिकार थाः क्योंकि मुहम्मद कुलीखाँ इलाहाबाद को लौट गया था, जिसको शुजाउद्दीला ने मरवा डाला श्रीर जिसका प्रदेश तथा दुर्ग ले लिया। बादशाह जब दिवाण की स्रोर पीछे को हट रहा था, तब अपने मन में इस आशा के पुल बाँधता जाता था कि समस्त देश को अपने पत्त में खड़ा करूँगा। उसकी आशा इतनी तो सफल हुई कि ख़ादिम हुसेन नामक एक और मुगल सरदार उसके साथ मिल गया। इस प्रकार कुमक पाकर उसने फिर पटने पर चढ़ाई को। नॉक्स ने उसका मुकाबला किया,

जिसके साथ भी एक हिन्दू राजा, जिसका नाम शिताबराय था, सिमलित हो गया था। फिर भी बादशाह की हार हुई, जो अंत में इस भूमि को छोड़कर उत्तर की ओर भागा। अँगरेजों तथा बंगाल के नवाब की समस्त संयुक्त सेना उसका पीछा किए चली आ रही थी। परन्तु नवाब का पुत्र जूलाई में बिजली गिरने से मर गया; इसलिये यह मित्र दल पटने की छावनी को लौट गया। उधर हठीले बादशाह ने फिर अपने मोरचे पुरानी छावनी गया में लगा दिए।

इस कारण सन् १७६१ के आरम्भ में संयुक्त श्रॅगरेजी और वंगाली फ़ौज फिर मैदान में उतरी; और उसनेशाही लश्कर से उसके शिविर के समीप मुकाबला करके उसे पुनः पराजित किया। इस लड़ाई में ला क़ैंद कर लिया गया, जो अंत समय तक बराबर लड़ता रहा। इस पर भी उसने अपनी तलवार देने से नाहीं कर दी, जो उसके पास रहने दी गई।

दूसरे दिन प्रातः काल श्रँगरेज़ी सेनाव्यत्त ने वाद-शाह की सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम किया, जो दो वर्ष से श्रधिक काल तक निरन्तर व्यर्थ युद्ध करते करते थक गया था, श्रौर जिसने प्रसन्नतापूर्वक हिन्दुस्तान की श्रोर प्रस्थान किया। इस समय उसने पानीपत के युद्ध श्रौर श्रवदाली द्वारा साम्राज्य के फिर जीत लेने के विचार का वृत्तान्त सुना। श्रौर निश्चय ही बादशाह श्रँगरेजों की संरत्नता में दिल्ली में तुरंत पुनः स्थापित हो गया होता, किंतु मीर क़ासिम की ईव्यां के कारण ऐसा न हो सका, जिसे श्रॅंगरेजों ने परिवर्तन करके मीर जाफर के स्थान में नवाब बना दिया था। स्बेदारी मीर कासिम के नाम बादशाह ने भी खोकार कर लो श्रौर श्रार्थिक प्रबन्ध भी उसको सौंपा गया। यह समस्त कार्य श्रॅंगरेज़ों के इच्छानुसार ही हुआ था। बादशाह को तो केवल चौबीस लाख रुपए वार्षिक कर की आय का दिया जाना स्थिर हुआ था।

उस समय इससे पूर्व कि अँगरेजों को हिन्दुस्तान के मामलों में हाथ डालने का अवसर प्राप्त हो, उनको बहुत काम करना और बड़ा कष्ट सहना पड़ा था। बादशाह को भी अनेक विलवण परिवर्तनों में होकर निकलना पड़ा; तब कहीं वह उनसे अपने बाप दादों के महल में मिल सका। उत्तर पश्चिम के मार्ग में जाते हुए वह अधर्मी बज़ीर अवध के नवाब के फन्दे में फँस गया, जिसको अबदाली का यह आदेश मिला था कि सब प्रकार से बादशाह की सहायता करना। परंतु उसने इस आज्ञा का इस माँति पालन किया कि उसको दो वर्ष से ऊपर आदरपूर्वक हवालात में बादशाहत के ऊपरी चिहों से सुसज्जित कर कभी बनारस में, कभी इलाहाबाद में और कभी लखनऊ में रक्खा।

इसी बीच (सन् १७६३) में अचेत मूर्ज सैनिकों ने, जो भारत में श्रुँगरेजी साम्राज्य की नींव जमा रहे थे, श्रपने पुराने यन्त्र मीर कासिम को बंगाल की मसनद पर से हटाना उचित समसा। उनकी समस में इस परिवर्तन का मूल कारण वह कटोर पत्र था, जो क्राइव के पत्तवालों ने कोर्ट ग्राफ डाइरेकृसं (Court of Directors, श्रर्थात् ईस्ट इंडिया कम्पनी की सदर कचहरी, जो लन्दन में थी) केनाम भेजा था श्रीर जिसने उन्हें सेवा से निकलवा दिया था। उनका जो प्रतिरोधी नवाब के दरबार में प्रतिनिधि के रूप में शक्ति को प्राप्त हुआ, वह मिस्टर एलिस (Mr. Ellis) था, जो उन सब में अत्यन्त उप्र समाव का था, श्रीर जिसके व्यवहार का थोड़े ही दिनों में यह परिणाम हुआ कि रेजोडेंट, श्रीर उसके समस्त कर्मचारियों तथा अनुचरों की श्रक्त्य सन् १७६३ में हत्या हो गई। यह घोर हत्या कांड पटने में हुआ, जिस नगर पर अँगरेज़ों ने चढ़ाई को श्रीर गोले बरसाए। इस घटना का वास्तविक कारण फरांसीसी श्रीर जर्मन मिश्रित वंश से उत्पन्न वाल्टर रेनहार्ड (Walter Renhardt) नामक एक मनुष्य था, जो पीछे समक्ष के नाम से बहुत विख्यात हुआ।

## (२) बाल्टर रैनहार्ड अथवा समरू का जीवन चरित्र

#### परिचय

पिछले अध्याय में जो कुछ वर्णन हो खुका है, वह मुग़ल साम्राज्य और उसके पतन का संविप्त इतिहास उस स्थल तक है, जहाँ से हमारे उपर्युक्त नायक के कार्यों का उल्लेख प्रारंभ होता है। तद्यपि समक्ष के जीवन को सभी घटनाएँ जो इस खंड में लिखी जायँगी, प्रायः मुग़लों के पतन के अंतर्गत हुई हैं, तथापि उन सब का घनिष्ट संबंध विशेषतः उस कमकी अपेक्षा जो पीछेपचितत रहा है, अधिक-तर उसके अस्तित्व के प्रति हो है। इसलिये यहाँ से दूसरा प्रसंग आरम होता है।

जन्मभूमि, भारतागमन और नाम-परिवर्तन । वाल्टर रैनहार्ड का जन्म ट्रेव्ज़ अ (Treves) स्थान में जो

<sup>\* &</sup>quot;मुगल पम्पायर" नामक पुस्तक के लेखक हैनरी जार्ज कीनी साहब श्रीर "श्रीरिपन्टल बायोग्राफिकल डिक्शनरी" के रचिंदता थामस विलियम वेल साहब ने उपर्युक्त समरू के केवल निवास का नाम लिखा है, परंतु पादरी डब्लू० कीगन साहब ने श्रपनी पुस्तक "सिधनी" नामक में इसके अतिरिक्त यह श्रीर प्रकट किया है कि किसी ने उसको ववेरिया देश के टिरोल के इलाके (Bavarian Tyrol) सैज़बर्ग (Saizburg) का निवासी भी वतलाया है।

लक्ज़म्बर्ग की जागीर (Grand Duchy of Luxemburg) के श्रंतर्गत हुआ था। खेद है कि उसकी जन्म-तिथि का पता नहीं मालुम हो सका। उसका जन्म दो भिन्न वंशों के माता पिता से हुआ था, जिसके विषय में श्रंगरेज़ लेखकों ने बहुत विष उगला है।

वाल्टर रैनहार्ड फरांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनी के जंगी वेड़े में मल्लाह बनकर भारतवर्ष में आया था। उसका रंग कुछ काला और धुँधला सा था, जिस कारण उसके साथी उसको सौम्ब्रे (Sombre, जिसका अर्थ काला या धुँधला होता है) कहते थे। उनको देखादेखी भारतवासी भी उसे शमक अथवा समक कहने लगे। अतएव भारतवर्ष में सर्वत्र उसका नाम समक ही विख्यात हो गया। पादरी कीगन के मतानुसार उसका यह दूसरा नाम उस समय प्रचलित हुआ, जब वह नवाब मीर कासिम के यहाँ था।

### प्राथमिक वृत्तान्त

समस् ने भारतवर्ष श्राने पर जहाज़ी बेड़े की सेवा त्याग दी श्रीर वह बंगाल को चला श्राया। बंगाल में उस समय पहले पहल जोरों की एक पल्टन खड़ी हुई थी। समस् उसमें भरती हो गया। परंतु उसने उसकी सेवा भी छोड़ी श्रीर फरांसीसी छावनी चन्द्रनगर में पहुँचकर वह वहाँ साजेंट हो गया। जब क्लाइच ने मई सन् १७५७ में उदासीनता स्थिर रखने की संधि मंग करके चन्द्रनगर का फरांसीसी उपनिवेश जीत लिया था, उस समझ समक उन फरांसीसियों में से था, जिन्होंने ला साहव की अध्यत्ता में आत्म-समर्पण करने से नाहीं कर दी थी और जो फिर बहुत समस तक मारे मारे फिरते रहे थे क्षा जब सन् १७६१ में वीर चूड़ामणि ला पकड़ा गया, जिसका वर्णन पीछे हो चुका है, तब समक ने बिहार के शासक मीर कासिम के आरमी जनरल ग्रेगोरी (Gregory) अथवा गुर्जीनलाँ की सेवा ग्रहण की। उस समय बिहार प्रान्त की राजधानी पटने में थी। समक ने नवाब मीर कासिम की सैना को यूरोपियन ढंग की शिक्षा दो। एक ब्रिगेड (Brigade) वह स्वयं अपने अधिकार में रखता था। जब नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में भगड़ा हुआ, तब वह समस्त सेना का सेनापति नियुक्त हुआ।

२ अगस्त सन् १७६३ को वह गैरियाह (Geriah) की लड़ाई लड़ा। यह युद्ध उन सब से अधिक भवंकर था, जो अब तक अगरेजों को देशी सेनाओं से करने पड़े थे। निरंतर चार धैंटे तक संग्राम होता रहा। अँगरेजी पंक्ति तोड़ दी गई; दो तोपें उसके हाथ से निकल गई और =४ वीं गोरो पल्टन नष्टप्रायः हो गई।

श्रद्या बीच में समरू सन् १७६० में पुरिनया के फीजदार खादिमहुसैन खाँ
 के पास रहा था।

# चॅंगरजों से बैर का कारण

जिन लोगों को इंगलैंड के इतिहास का परिचय है, वे ने भले प्रकार जानते हैं कि श्रॅगरेजों और फरांसीसियों के बीच में बड़ी पुरानी शत्रुता है और एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इन दोनों जातियों की प्रतिद्वन्द्वता भारत में भी हो गई; इस कारण इनमें यहाँ भी नित्य नया उपद्रव होने लगा।

कुछ भी हो, समक्र भी फरांसीसी ही था । उसके स्तभाव में भी न्यूनाधिक वहीं गुण विद्यमान थे, जो उसके जातिवालों में थे; इसलिये उसका श्रॅंगरेजों से बैर भाव रखना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त चन्द्रनगर के अँगरेजों के अधिकार में आ जाने पर उसने अपने देश वासियों की जो शोचनीय और करुणाजनक दशा देखी थीं; और वीरवर ला के साथ खयं बराबर तीन वर्ष के दोर्घ काल तक इधर उघर क्लाइव के डर से मारे मारे भटकते फिरने में नाना प्रकार के जो दारुण कष्ट सहे थे, वे भी कदाचित् उसकी स्पृति से लुप्त नहीं हुए थे। उसको नवाब मीर कासिम की सेवा में प्रविष्ट होने का अवसर सहज ही में मिल गया, जो अँगरेजों के अपने साथ विश्वासघात करने, उनके कपट करके पटना ले लेने और पुनः पीछे से मूँगेर खो बैठने से अपार कोध के श्रावेश से श्रंथा हो रहा था। तभी तो उस पर यह लोकोक्ति सर्वथा चरितार्थ हो गई थी कि "एक तो कड़वा करेला श्रौर दूसरे नीम चढ़ा"। जो श्रँगरेज़ कैदी गैरियाह की

लड़ाई में नवाब के हाथ पड़ गए थे, उन्हें वह अपने साथ पटने ले आया और फिर उनका बध करा दिया। कहते हैं कि इस भीषण हत्या काएड का करनेवाला समरू ही था। यद्यपि यह घोर अपराध समरू के माथे मढ़ा जाता है, परन्तु पादरी कींगन साहब का कथन है—"वास्तव में इस घृणित अभियोग की पुष्टि में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है \*।" पटना नगर

\* इस दुर्वटना के विषय में प्रिंसिपल श्रांनारायण चतुर्वेदी एम० ए॰ एल० टी० ने प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका ''माधुरी'' की श्रावण तुलसी संवत् ३०२ की संख्या में निम्न लिखित वर्णन किया है—

"पटने में मुख्य अँगरेज कर्मचारी मि० एलिस थे। इन्हीं की खार्थपूर्ण नीति भीर कहरपन के कारण इस युद्ध का आरंभ हुआ था; क्योंकि यह चाहते थे कि मीरकासिम धँगरेजों के माल पर कर लगावे। किंतु जब मीरकासिम ने हिन्दुंस्तानियों के माल पर से भी कर उठा लिया, तब वे बड़े नाराज हुए; क्योंकि इससे अँगरेज और हिंदुस्तानी व्यापार में समान हो गए भ्रौर भ्रँगरेजों को नाजायज लाभ उठाने का मौका न रहा । अतपव बहुत से अँगरैजों ने मीरकासिम के विरुद्ध होकर उन्हें गद्दी से उतार देने का प्रयत्न करना खुरू किया। मि० पलिस उन अँगरेजों में मुख्य थे। कलकत्ते की कौंसिल में उनका प्रभाव था श्रीर मीर कासिम का विश्वास था कि उन्हीं के कारण यह युद्ध छिड़ा है। अतएव जब पटने की विजय के बाद मि० पलिस प्रायः दो सो अँगरेज पुरुषों, कियों श्रीर बच्चों के साथ कैंद हो गए, तब मीर कासिम ने सब विपत्तियों के मूल कारण को उसके साथियों समेत मार डालने का निश्चय किया। उन क्रॅंगरेश कैदियों में सिर्फ डाक्टर फुलर्टन छोड़ दिए गए; क्योंकि मीर कासिम उतके श्रनुगृहीत थे। किंतु किसी हिंदुस्तानी ने यह हत्या करना स्वीकार नहीं किया। श्रंत में मीर कालिम ने समरू से कहा। समरू तत्काल राजी हो गया और उसने ऋपने कुछ साथियों की सहायता से उन सब का बध कर डाला । स्वयं उसने प्रायः हेद सौ अंगरेजों का वध किया।"

में उस समय श्रॅंगरेज़ों की जो गोरी श्रौर काली सेनाएँ थीं, उनमें भयंकर विद्रोह उत्पन्न हो गया। ११ फरवरी सन् १७६५ को गोरी पल्टन के सिपाहियों ने शस्त्र उटा लिए। उन्होंने श्रपनी बन्दूकों भरकर श्रीर संगीनें चढ़ाकर तोपलाने के मैदान को अपने अधिकार में कर लिया और वनारस को कूच कर दिया। यद्यपि उनमें से श्रॅगरेज़ सैनिकों को जैसे तैसे समभा बुभाकर जाने से रोक लिया और लौटा लिया गया, तथापि अन्य दो सौ से अधिक देशी विदेशी सैनिकों ने न मोना श्रौर श्रपना कूच जारो रक्खा। तब उनको समरू ने उपदेश देकर नवाव की सेना में नियुक्त कर लिया। अँगरेज़ों की दृष्टि में समरू का यह अपराध अन्तम्य था, जिससे वह उनका चिर-शत्रु हो गया; श्रौर इसके पीछे श्रॅंगरेज़ों ने देशीय शक्तियों से जो सम्धियाँ कों, उनमें सब से पहली शर्त यही थी कि समक को सौंप दो, अथवा पकड़वा दो। नवाब मीरकासिम श्रीर श्रँगरेकों के मध्य में जो जो संत्राम हुए, उनमें सदैव समक्र की जीत हुई। परन्तु श्रंत में बक्सरङको जो श्रशुभ लड़ाई तारोख २३ श्रक्दर

<sup>\*</sup> श्रोरिएन्टल बायोग्राफिकल हिक्र्नरी के लेखक ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि वक्सर वाले युद्ध के कुछ समय पहले समरू घोखा देकर कासिमश्रली खाँ के पास अपनी पलटन सिंहत चला गया था और नवाब शुजा उदौला की सेवा में प्रविष्ट हो गया था। नवाब शुजा उदौला ने उसे घूस देकर अपनी और कर लिया था। बबसर में नवाब का पराजय होने पर बेगमों की रहा का कार्य उसको सौंपा

सन् १७६५ को हुई, उससे नवाव का बल टूट गया श्रीर समस्त बंगाल पर श्रॅगरेजों का श्रधिकार हो गया।

### अवध के नवाब शुजाउदौला का आअय

बक्सर में पराजय हो जाने से नवाब मीरकासिम के पाँव वंगात से उखड़ गए श्रौर उसने इलाहाबाद का मार्ग पकड़ा। समक भी श्रापत प टना को लेकर उसके साथ चला। जब वे वहाँ पहुँचे, तो उन्हें सम्राट् ग्राह श्रालम श्रीर वज़ीर ( अवध का नवाब ग्रुजाउद्दौला ) छावनी डाले हुए मिले। इतने समय के लिये, जब कि शान्ति के निमित्त सन्धि की बात चलतो रही, समक को बुँदेलखंड के उन राजाओं को. जो बादशाह से फिर गए थे, दंड देने श्रौर भू-कर एकत्र करने के प्रयोजन से नियुक्त किया गया। बादशाह श्रौर वज़ीर ने श्रँगरेज़ों के साथ श्रहद पैमान तो कर लिए, परन्तु नवाव मीरकासिम को उन्होंने उसके भाग्य पर ही छोड़ दिया, जो लाचार कहेलखंड के सरदार रहमतखाँ के पास भाग गया। समरू भी अपने गोरे साथियों को लेकर वहीं गया । नवाब के ज़िम्मे फौज का जो शेष वेतन था, वह उसने वहाँ से प्राप्त किया। तद्नन्तर वे यह सोचने लगे कि किस प्रकार

गया। नवाब के यहाँ से समरू उस समय डर के मारे चला गया, जब कि उसने अंगरेजों से संधि कर ली। फारसी की "मिफ्ताह-उत्तवारोख" बनसर उसको लड़ाई की जो नवाब शुजा उद्दीला और श्रॅंगरेजों में हुई थी, पृष्टि करतो है।

ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के डाह भरे द्रोह से छुटकारा मिले, जो उनके रहने के स्थानों के नवावों श्रीर राजाश्रों को बलपूर्वक दवा रही थी कि वे उन्हें पकड़कर हमें सींप दें। इस विषम परिस्थिति में भिन्न भिन्न जातियों के उन तीन सौ मनुष्य ने समरू की आज्ञा से भरतपुर को कुच किया »; क्योंकि यह स्थान उस समय श्रॅंगरेज़ों के प्रभाव से बहुत दूर श्रीर श्रलग था। इस काल में मुगल साम्राज्य के अधिकार से बंगाल और दित्तस्य के प्रदेश निकल चुके थे; श्रीर मराठे, जाट, रुहेले तथा सिख हिन्दुस्तान में भी उसको तोड़ फोड़ रहे थे और एक दूसरे के विरुद्ध श्रधिक भूमि दबाने के हेतु क्षगड़ रहेथे। समक ने अपने लिये यह अच्छा अवसर देखा और अपने श्राप एक सेना दल खड़ा किया, जिसमें चार पलटनें, एक रिसाला और चार तोपें थीं। इस सेना की कवायद, परेड श्रोर सजावट युरोषियन ढंग पर की गई श्रोर इसके समस्त श्रफसर भी युरोपियन ही नियुक किए गए। संमरू श्रपनी इस फौज को किराए पर चलाने लगा। कभी उसने अपनी फौज एक राजा को दे दी, कभी दूसरे राजा को दे दी। परन्तु सात श्राठ वर्ष तक वह श्रधिकतर भरतपुर या जयपुर के राजा से ही वेतन लेता रहा।

<sup>\*</sup> फारसी मिफ्ताइउचनारीख में लिखा है कि समरू समस्त शखों अर्थात् तोव, बन्दूक, गोले-गोली और बारूद की, जो नवाब कासिम अली खाँ उसके अधिकार में दे गया था, लेकर आगरे की ओर चलता हुआ।

## जाटों के राजा सूर्य्यमल का साहस

पिछले पृष्ठों में श्रव तक समक के सम्बन्ध में जो लिखा गया है, उसमें विशेषकर स्वयं उसके निजी विषय में ही श्रिष्ठिक वर्णन हुआ है। परन्तु जब उसने भरतपुर नरेश की सेवा ग्रहण कर ली, तब उसके उस समय के जीवन का वृत्तान्त जो कुछ प्राप्त होता है, वह उस राज्य के इतिहास में ही श्रिष्ठिक सिन्निविष्ट हैं, इसी लिये श्रव उसका उन्नेख किया जाता है। इस दृष्टि से यह कदाचित् प्रसङ्गान्तर न समभा जायगा।

जब जाटों का राजा स्थ्येमल पानीपत की विपदा से अपने मित्र हुलकर को भाँति बचकर चला गया, जिसका वर्णन पहले पृष्ठ ३= में हुआ है, तब उसने शीश्र ही वहाँ के मराठे शासक से आगरे के महत्वशाली दुर्ग को खाली कराने का प्रयत्न किया, और मेवाड़ देश में अनेक सुदद स्थान अपने अधिकार में कर लिए। प्रायः इसी समय के लगभग उस बुद्धिमान और व्यवहार-कुशल राजा ने गाज़ी-उद्दीन के पराजित पत्न को विसर्जन किया; क्योंकि उसकी नोति को रोति सूर्य्यमल को अति कठोर प्रतीत होतो थी। इसी अवसर पर समक अपने दल बल सहित आकर उससे मिल गया।

स्टर्यमल को यह सहायता क्या प्राप्त हुई कि वह फूलकर कुप्पा हो गया, जिसके कारण उसकी दूरदर्शिता और कुशल

बुद्धि का हास होने लगा। उसने बादशाह के सामने ऐसी माँग पेश की, जिससे रहे सहे मुग़ल साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़े भी नष्ट हो जायँ। परंतु नजीवउदौला ने ऐसी गहन परिस्थिति में बड़ी तत्परता और कार्य-कौशल का परिचय दिया। निकट-वर्ची मुसल्मान सरदारों के पास इस्लाम और सल्तनत के सहायतार्थ आने का निमंत्रण भेजकर वह खयं मुग़लों की एक छोटी सी, परंतु सुशिक्तित सेना अपनी अध्यक्तता में लेकर रण-क्तेत्र में उतर पड़ा; और उसे ऐसा अवसर भी प्राप्त हो गया कि लड़ाई को मार से ही निर्णय कर दे।

इस संग्राम में वर्जार का फर्ठ बनगर और बहादुरगढ़ के बीलोचो सरदारों से बड़ा मेल हो गया, जो यमुना के दोनों तटों पर उत्तर की ओर दूर तक, अर्थात् पूर्व में सहारनपुर तक और पश्चिम में हाँसी तक, उन दिनों सर्व शिक्तशालो थे। स्व्यमल और मुग़लों के बीच में बैर उत्पन्न होने का यह कारण था कि स्व्यमल ने फर्ठ बनगर के छोटे ज़िले की फीजदारी (सैनिक अधिकार) माँगी थी। नजीवखाँ ने जाट राजा से शोघ हो बिगाड़ करना ठीक नहीं सममा; इसलिये उसने पहले अपना एक दूत स्व्यमल के पास वह सममाने के हेतु भेजा कि जिस भूमि का अधिकार वह चाहता है, उसमें वह भूमि समिलित है, जो बिलोची सरदार के अधिकार में है; इसलिये पहले उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लो जाय। मुग़ल दूत और जाटपित के बीच में जो अद्भुत वार्ता हुई, वह भी

उल्लेख योग्य है। एलची जब राजा के समीप गया, तब उसने प्रचितत प्रथा के अनुसार अपनी भेंट उपस्थित की, जिसमें एक सुंदर फ़्लदार झींट का थान भी था, जिसे देखकर गँवार नरेश इतना श्रधिक मग्न और मोहित हुआ कि तुरंत ही उसने उसके वस्त्र सिलवाने की आज्ञा दे दी। जाट महीपति ने उस समय जो कुछ वार्चालाप किया, वह केवल उस थानके विषय में ही किया; श्रीर दूसरी बात करने का दूत को श्रवसर ही नहीं दिया। इसलिये दूत ने अपने मन में यह सोचकर बिदा माँगी कि संधि के संबंध में किसी दूसरे समय चर्चा ककँगा। चलते समय उसने कहा—"ठाकुर साहब, जल्दो में कुछ न कर बैठना। मैं कल तुम से किर मिलूँगा।" परन्तु मुग्ध नरेश ने उत्तर दिया—"जो तुम्हें ऐसी ही बातचीत करनी है, तो फिर मुक्त से मत मिलो।" अप्रसन्न दूत ने जान लिया कि जो यह कहता है, वही करेगा; इसलिये लौटकर नजीवउद्दीला के पास आ गया और भेंट की समस्त कथा उस से वर्णन को। मंत्री ने कहा—"अगर ऐसा मामला है, तो हम अवश्य काफिर से लड़ेंगे और उसे दंड देंगे।"

परंतु मुग़लों का प्रधान सेना दल श्रभी दिश्ची से बाहर निकलने भी न पाया था कि सूर्यमल ने शाहदरे के निकट हिंडुन पर, जो दिश्चों से छः मील की दूरी पर ही है, श्राकर श्रपने चरण श्रारोपित किए । यदि उसमें पूर्व काल की सो दल बुद्धि स्थिर रही होती, तो वह तुरंत ही शाही लक्ष्कर को दिल्ली की शहर-पनाह की दीवारों के अंदर घेरकर बंद कर देता। किंतु जिस स्थान पर वह आया था, वह पुरानी शाही शिकारगाह थो। उसका विशेषतया इस भूमि पर श्राने में अपने पराक्रम का यह कौतुक दिखाने का प्रयोजन था कि हमने शाही शिकारगाह का शिकार कर लिया। इस कारण उसके साथ केवल उसके शरीरर तक अनुचर वर्ग ही आए थे। जब वे अचेत होकर टटोल श्रीर खोज कर रहे थे, तब मुगुल रिसाले का एक दस्ता भागता हुआ आ पहुँचा। उसने राजा को पहचान लिया और श्रचानक जाटों पर टूटकर सब के सब को मार डाला और राजा की लाश उठाकर नजीब-खाँ के पास ले गया। पहले तो वजीर ने इस अकस्मात सफल-ता पर विश्वास ही नहीं किया। पर जब उस दूत ने, जो थोड़े समय पहले जाटों के शिविर से लौटकर श्राया था, लाश के उन कपड़ों को देखकर श्रनुमोदन किया, जो उस छींट के थान के बने हुए थे जिसको उसने खयं भेंट किया था, तब उसे निश्चय हुआ।

इसी बीच में जाट सेना अपने मनमाने भूठे संरक्षण में सूर्य्यमल के पुत्र जवाहरसिंह के नीचे सिकन्दराबाद से कूच कर रही थी कि उस पर श्रचानक मुगल सेना के हिरावल या अगले भाग ने छापा मारा जिसके एक सवार के बह्मम पर सूर्य्यमल का कटा सिर भंडे के स्थान में लगा हुआ था इस अमङ्गल दश्य के देखने से जो हलचल मची, उसने सब जाटों के पाँव उखाड़ दिए, जिससे वे हटकर अपने देश को आ गए अ।

# राजा जवाहरसिंह की विकल चढ़ाई

जारों को अपने प्रयत्नों में इस प्रकार विफलता होने पर एक और उलटी सूक स्की। उन्होंने मल्हारराव होलकर से मित्रता कर ली, जो गुप्त कप में मुसलमानों से मिला हुआ था। पहले तो उनको बड़ी सफलता प्राप्त हुई और तोन मास तक मंत्रों को दिल्ली में उन्होंने घेर रक्खा है। किन्तु होलकर उन्हें सहसा छोड़कर चलता फिरता बना। तब तो उनका घमंड

† उपर्युक्त वृत्तान्त श्रॅगरेशी पुस्तक "मुग्नल पम्पायर" के श्रनुसार है। परन्तु इस घटना का वर्षन मुनशी ज्वालासहाय जी—अरतपुर राज्य के स्थानीय इतिहास-वेत्ता-अपनी पुस्तक "विकाय-राजपूताना" में इस भाँत करते हैं—

"नजीवखाँ ने जिसको नजीवउदीला भी कहते थे, याक्व अलीखाँ विरादर वज़ीर शाह अवदालो को मय राजा दिलेरसिंह खेतड़ो के सुलह के वास्ते महाराजा स्राजमल के पास भेजा। वह एक थान छीट सुलतान का लेकर हाजिर हुआ। महाराजा साहव उस तोहफें से इस कदर खुरा हुए कि उसी वक्त पोशाक वैय्यार कराई; मगर सुलह मंजूर न की। करम अलहखाँ मौत्मिद नजीवउदौला ने कि याक्वखाँ के साथ आया था, वापस जाकर नवाव नजीवउदौला को जंग पर आमादा किया। उसने अपने अजिज़ व अकारव मिस्ल अफ्ज़लखाँ व सुल्तानखाँ व ज ब्लाखाँ वगरह व नीज़ अफ़सरान फीज शाही मिस्ल सआदत्वाँ अफ़रीदी व सादिक् सुहम्मदखाँ बंगरा वगरह को लड़ाई के वास्ते आँसूव द्यीय जमन भेजा। महाराजा सूरजमल साहिव के

<sup>\*</sup> वह की जो पीछे समरू की वेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसी समय दिल्ली में समरू के हाथ आई, जिसका सविस्तर शृचान्त आगे मिलेगा।

## ट्रट गया श्रीर दवकर सन्धि करनी पड़ी श्रीर वे श्रपना सा मुँह लेकर घर लोट श्राप \*।

मय लाला नाहरसिंह साहब उसी तरफ जाकर हिंदन नदी पर मीरचे लगाए।
फीज शाही का कथाम शाहदरें में रहा। मनसाराम हिराबल फीज महाराजा साहब का
अञ्चल मुकाबला हुआ। अफज़ल खाँ इससे शिकस्त खाकर भागा। महाराजा साहब
कलील जमें व्यत के साथ एक तरफ मैदान जंग से अलहदा खड़े हुए तमाशा देख
रहे थे। बावजूदे कि हकीम अलहखाँ व मिर्जा सफअल्लाह ने अर्ज की कि इस
मीके पर आपको मुख्तसर जमें यत से ठहरना मुनासिब नहीं है, मगर बदस्त्र खड़े
रहे। इत्तफ़ाक़न् सेद्खाँ बिलोच पचास सवारों से मफकर होकर उसी तरफ से
लशकर-ए-नजीवजदीला को जाता था कि उसके राहियों में से किसी ने महाराजा
साहिब को पहचान लिया और सब एक बारगी हमला-आवर हुए। उनके हरवे से
महाराजा सूरजमल साहब ने व मिति पूस बदी १२ संबद् १८२० इस जहान
फानी से रहलत फरमाई। इस बाके से दिल शिकस्ता होकर लाला नाहरसिंह साहब
ने कुन्हेर को मुराजअत की।"

\* विकाये राजपूताना में इस युद्ध का उल्लेख इस रीति से किया गया है—
लाला साइव मीसूफ ( अर्थात जनाइरसिंइ ) मय फ़ौज दीग को खाना हुए और
बाद अदाय मरासम मातमी मसनद नशीन रिवासत हुए । संवत् १ दर १ में महाराजा जनाइरसिंह साइव ने नवाव नजीवउदौला से इन्तकाम लेने की नीअत से
देहली पर अर्जामत को । चूँकि उस जमाने में सिखों की फौज की बहादुरी व जवाँमदीं की बहुत शोहरत थी, महाराजा साहव ने बवेलसिंह व जस्सासिंह व चरसासिंह सिख सरदारान को बजमैय्यत एतीस हज़ार सवारों के व तकुर एकी सवार
एक रूपिया यूमिया तलब किया, और उन्हीं अय्याम में समह साहव फर सीस को
नौकर रक्खा, और बकुरार दाद मुबलिय पाँच लाख रुपए महाराजा मल्हाराव होलकर व दीगर सरदारान दक्षन को शामिल किया । इस फौज से महाराजा साहब ने
देहली का महासरा किया और अर्सह दो साल तक हंगामह-ए-कारज़ार गरम रक्खा।

सन् १७६= ई० में राजा जवाहरसिंह पुष्कर के स्नान के लिये गए। वहाँ जोधपुर के राज्याधिपति महाराज विजयसिंह से उनको भेंट हुई। लौटती बार उनका विचार था कि जयपुर राज्य पर श्राक्रमण करें; किंतु जयपुर नरेश महाराज माधव-सिंह को उनके इस संकल्प की स्चना पहले ही राच राजा प्रतापसिंह इत्रारा मिल गई थी; श्रीर इसलिये उन्होंने सत्तर

अमास्तिरकार नवाब नजीवखाँ मल्हारराव होलकर की मारफत महाराजा साहब ने आकर और शमरोर नकर करके सुलह की।

\*महाराव राजा प्रतापसिंह जी राव राजा मुहन्बतसिंह जी के पुत्र थे, जिनका जन्म मिती ज्येष्ठ कृष्ण ३ संवत् १७६७ की हुत्रा था। कहा जाता है कि महाराक राजा प्रतापसिंह के प्रताप उदय होने के विषय में एक सती ने उनके पूर्व पुरुष राक कल्याणसिंह से पहले ही सं० १७२० में यह भविष्णवासी की थी—

दोहा—बाश्रो बसो अब देश में राव कल्यान जी आप । आगे कुल में होयेंगे जतापीक प्रताप ॥

राव प्रतापिसंह को जयपुर राज्य में दाई गाँव की ( अर्थात् राजगढ़, माचहड़ी और आधा रामपुर की ) मौरूसी जागीर थी। होनहार विरवान के होत चौकने पात" वीली लोकोक्ति के अनुसार वे बाल्यावस्था से ही बहुत चतुर और बीग्य प्रत.त होते थे; और शीष्ठ ही उन्होंने जयपुर राज्य में वड़ा सन्मान और उच्च श्रासन प्राप्त किया। संवत् १८२२ में ज्योतिषियों ने जबपुर नरेश महाराज माधवसिंह जी से विनव की कि राव प्रतापसिंह जी माचहड़ीवाले की आँखों में चक्र है; और यह चिह्न प्रतापी और ऐश्वर्यवान् होने का है। निश्चय ही वे आपके राज्य में उपद्रव खड़ा करके स्वाधीन होंगे। यह मुनकर महाराजा माधवसिंह जी दु:खी हुए और राव राजा प्रतापसिंह जी से मन में ईंग्यां रखने लगे। एक दिन साथ साथ दोनों आखेट करने गए थे। किसी ने महाराज की अनुमित से इस प्रकार गोली चलाई कि वह

हज़ार के लगभग सेना तैयार करके घाटे मानोडह और मँडोली में, जो जयपुर से चौदह कोस पर है, भेज दो थी जिसने अचान नक जाट राजा पर आक्रमण किया। राजा जवाहरसिंह की ओर से जो सेना इस समय अपनी रहा के निमित्त लड़ी, उसमें समक भी अपनी चार पल्टनें व आठ तोपें लिए उपित्र था। इस युद्ध में भरतपुर को जयपुर ने बड़ी हानि

राव राजा महोदय के शरीर से लगती हुई गईं. जिससे वे बाल बाल बच गए। तब उन पर बैर की समस्त वार्ची खुल गई और वे प्राणों के भव से जबपुर छोड़कर अपनी जागीर को चले गए। थोड़े दिन पीछे वे भरतपुर पहुँचे। भरतपुर नरेश महाराज जवाहरसिंह जी ने श्रादरपूर्वक उनका स्वागत किया और उनके लिये वेतन नियत करके दहड़ा याम में, जो भरतपुर से सात कोस की दूरी पर पश्चिम में है, ठहराया । जब संबद् १८२४ में महाराज जवाहरसिंह जी ने पुष्कर जाना चाहा, तब उन्होंने बहाना करके विदा माँगी; क्योंकि उनको ज्ञात हो गया था कि पुष्कर जाने की चेष्टा जयपुर राज्य पर श्राक्रमण करने के हेतु है। यद्यपि महाराज माधवसिंह जी ने उनके प्रति श्रसद् व्यवहार किया था, परन्तु कुल मर्यादा की श्रोर ध्यान देकर उन्होंने उसका कुछ विचार न किया श्रीर सीधे जयपुर पहुँचकर उक्त जबपुर नरेश को सूचित और सचेत किया। इस पर वे बढ़े प्रसन्ध हुए और उनको भृरि भृरि प्रशंसा की। जब मानोडह के मैदान में जयपुर और भरतपुर की सेनाओं से ल**दार्ड** हुई, तब रावराजा प्रतापसिंह जी ने भी जयपुर के पन्न में बड़ी वीरतासे युद्ध किया। नरूका ठाकुर तो इस संबंध में यहाँ तक कहते है कि यदि उनकी सहायता न मिलती, तो जयपुरवालों को पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता, जो ठीक ही है। तदनन्तर राव राजा प्रतापसिंह जी ने अलवर राज्य की नींव डालना प्रारम्भ किया और जयपुर तथा भरतपुर राज्यों की भूमि दबाकर स्वाधीन नरेश हो गए।

पहुँचाई। राजा जवाहरसिंह जान बचाकर श्रलवर होता हुआ श्रपनी राजधानी भरतपुर को लौट गया।

इस समय समक ने राजा जवाहरसिंह का साथ छोड़ दिया और विजयी जयपुराधिपति की सेवा में प्रविष्ट हो गया। परंतु जयपुर में रहते हुए उसे अधिक समय व्यतीत न होने पाया था कि श्रँगरेज जनरल के जोर देने पर महाराज जयपुर ने उसे जयपुर से विदा कर दिया और वह पुनः भरत-पुर में लौट श्राया।

भरतपुर में राव नवलसिंह के अधीन सेवा

राजा जवाहरसिंह का मितो श्रावण गु०१५ सं० १ दर्भ को देहांत हो गया था, जिसका संवाद पाकर राज रत्नसिंह दीग में श्राकर गद्दी पर बैठा। परंतु वह कुछ योग्य मनुष्य नहीं था; उसका समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट होता था। उसको वृन्दावन में एक गुसाई ने कपट से सं०१ दर्श में मार डाला। तदनन्तर राजा जवाहरसिंह का दो वर्ष का दूध-पीता बालक कुम्हेरिस राजा हुआ। परंतु भरतपुर राज्य उन दिनों दोनों श्राता राच नवलसिंह श्रोर राच रणजीतिसिंह को लड़ाइयों का श्रखाड़ा बना हुआ था। पहले समक राव नवल को श्रोर हुआ। राच रणजीतिसिंह ने भी श्रपनो सहायता के लिये भारो पुरस्कार देकर मराठों श्रोर सिखों को बुला लिया। परंतु राव नवलसिंह के एक धावे ने सिखों की को बीस हुआ। परंतु राव नवलसिंह के एक धावे ने सिखों की

संवत् १=२= में एक करोड़ रुपयों का वचन पाकर रामचंद्र गगोश जरी टीका पेशवा, तुकोजी होलकर और महादजी सिंधिया की एक लाख सवारों की सेना ने लालसोट और बसोली के मार्ग से भरतपुर पर चढ़ाई की। यह समाचार पाकर राव नवलसिंह भी पचास हजार सवार श्रीर भारी तोपवाना समह श्रोर मूसी की श्रध्यक्ता में श्रोर वीस हजार नागों को भीड़ लेकर उस स्थान पर शत्रु के संमुख आ डटा। पाँच छुः दिन तक निरन्तर युद्ध होता रहा। बहुत से श्रादमी मारे गए। तदनन्तर राव नवलसिंह ने मराठों के अगुवों से यह कहला भेजा कि तुमको तो रुपए से प्रयोजन है; चाहे हम से लो अथवा राव रणजीतसिंह से। यदि यहाँ से कुच कर जास्रोगे, तो नियत रुपया तुमको हम मथुरा में दे देंगे। इस पर उन्होंने मथुरा को कृच किया। दानसहाय ने, जो गोवर्धन में स्थित था, मराठों की सेना पर ब्राक्रमण किया। इसमें राव नवलसिंह का कपट समभकर मराठों ने धावा किया। राव नवलसिंह दोपहर तक लड़ाई करने के पश्चात परास्त होकर भागा और अकेला दीग के दुर्ग में घुस गया। अंत में सत्तर लाख रुपए मराठों को देने ठहरे, जिसके बदले में उस श्रोर यमुना तट की भूमि का भू-कर उनको दिया गया।

सन् १७६८ ई० में समरू सुदृढ़ महान दुर्ग आगरे का अध्यत्त नियुक्त हुआ %। आगरे में उस समय केथोलिक मिशन के

<sup>\*</sup> यापि श्रॅगरेज इतिहास-लेखकों ने भरतपुर के राजा रखनीतसिंह के साथ

अनुयायो देशो ईसाइयों की बड़ी संख्या थी; क्योंकि उसका प्रचार अकबर के दिनों से हो रहा था। समक्र ने अपने पास से धन देकर नए सिरे से गिरजा बनवाया। वह पुराना गिरजा अब तक अच्छी दशा में स्थित है, जिसमें प्रति रविवार को देशी ईसाई निरन्तर ईश्वर की उपासना करते हैं। उस गिरजे के अंदर की महराब के ऊपर एक छोटे से पत्थर पर एक शिलालेख लैटिन भाषा में खुदा हुआ है, जिसमें वाल्टर रैनहार्ड का भी नाम है।

कुछ दिनों पोछे भरतपुर के सरदारों ने नवाब नजफलाँ से, जो श्रव वजीर हो गया था, निवेदन किया कि श्राप यहाँ श्राकर राव नवलसिंह से श्रधिकार छीन लें, श्रीर श्रपने श्रधिकृत देश में से जितना चाहें, राव रणजीतसिंह को देकर शेष श्रपने श्रधिकार में रक्खें। नजफलाँ ने श्राकर बहुत सी भूमि पर श्रपना श्राधिपत्य जमाया श्रीर पुनः नई सेना भरती करके चढ़ाई की। राव नवलसिंह ने समक्ष को श्रध्यच्चता में छः पल्टनें श्रीर तोपलाना मुकाबले के लिये भेजा। कोल श्रोर जलेसर के बीच में जन-पथ पर लड़ाई हुई। नजफ़लाँ की सेना श्रनाड़ीपन से पोछे को लोटो श्रीर नवाब नजफलाँ की बाँह

समरू के अधिकार में क़िले आगरे का होना लिखा है, परन्तु विकाये राजपूताना के अनुसार वे दोनों राव नवलसिंह के अधीन थे; इसलिये इस सम्बन्ध में इस कारण कि वह स्थानीय इतिहास है, उसके कथन को अन्य लेखकों की अपेजा विशेष प्रामा-िणक सममा जाता है।

में गोली लगी। घायल होने पर नजफ़खाँ ने क्रोध में आकर सवारों के साथ त्राक्रमण करके समक को सेना को परास्त किया। तद्नन्तर वादशाह को सेवा में श्रागरे को सुबेदारी दिए जाने के निमित्त नजफ़खाँ ने अपना प्रार्थनापत्र भेजा। आगरे में बहुत दिनों से वादशाह का कुछ श्रिधिकार न थाः इसलिये वहाँ की स्वेदारो देने में मुक़ का एहसान था। इसके अति-रिक हिसामुद्दोन और अञ्दुज्ञाखाँ आदि शाहो अधिकारियों को, जो नवाव नजफलाँ से मन में द्रेष-भाव रखते थे, यह आशा न थी कि स्नागरा विजय हो हो जायगा; इसलिये उन्होंने तुरंत स्वोकृति भेज दो । उसका भाग्य उदय हो रहा था । डेढ़ मास लड़ाई करके उसने आगरा खाली करा लिया। इस अवसर पर मिर्जा नजफ़खाँ ने धन का तनिक भी लालच न करके उदारतापूर्वक लोगों को खूब रुपया बाँटा, इस कारण सहस्रों मनुष्य उसके साथ हो गए। आगरे के क़िले में तो उसने अपनी सेना मुग़ल सरदार मुहम्मद वेग हमदानी के अधीन रक्खी श्रौर प्रतिज्ञानुसार भरतपुर-राज्य की शेव भूमि पर राव रगुजीतसिंह का अधिकार करा दिया; और वह स्वयं कहेलखंड को चला गया।

इस पराजय से राव नवलसिंह का तनिक भी मन मैला न हुआ, बल्कि उसने निर्भय होकर राजधानी दिल्ली पर चढ़ाई की। दस हजार सवारों से सिकंदराबाद को अपने अधिकार में कर लिया और आगे वह फरीदाबाद तक बढ़ गया। परंतु अपने ही सरदारों की श्रोर से पड़यंत्र होने के भय से उसे लौटना पड़ा। पुनः समक की शिचित सेना श्रोर तोपखानों की कुमक श्रपने साथ लाकर उसने श्राक्रमण किया। श्रव मिर्ज़ा नजफ़ख़ाँ वज़ीर कहेलखंड से श्रा गया था, जो हरियाने के सरदार नजफ़क़ली खाँ क की दस सहस्र से ऊपर सेना की कुमक लेकर मुकाबले को बढ़ा श्रोर शत्रु की सेना के पाँच उखाड़ दिए।

राव नवलसिंह और समक ने भागकर कस्वा होडल में अपने मोरचे लगाए। जब वह भी खाली करा लिया गया, तब वे पीछे हट आए और कोटमन श्राम में जम गए, जहाँ मिर्ज़ा नजफ़खाँ ने उनको घेरे में ले लिया। पंदरह दिन के लगभग तो उनके साथ छोटी छोटी लड़ाइयाँ करके छेड़-छाड़ होती रही।

\* वकाये राजप्ताने के लेखक सरदार न फ़्ज़लीखाँ के स्थान में राजा हीरा-सिंह बल्लभगढ़वाले और राव रखजीतसिंह की कुमक होना लिखते हैं। परन्तु सुगल साम्राज्य के संबंध में हम उसकी अपेक्षा मिस्टर कीनी साहब को अधिक प्रामाखिक मानते हैं. जिन्होंने विशेष अनुसन्धान और खोज करके इस विषय में लिखा है।

सरदार नजफकुलीखाँ पहले हिन्दू राठौर राजपूत बीकानेर राज्य का निवासी या। वह मुहम्मदकुलीखाँ के पिता की सेवा में इलाहाबाद को बदल गया, जो मिर्जा नजफखाँ का नातेदार और संरक्षक था। मिर्जा की संगत में रहकर वह मुसलमान हो गया और उसके गुरु ने उसे अपना दत्तक पुत्र भी बना लिया। पीछे वह सदैव मिर्जा के साथ रहा, जिसने उसको बीस लाख की जागीर और सेफ-उद्दौला की उपाधि दी। वजीर नजीवउद्दौला के पुत्र जाब्ता खाँ की पुत्री से उसका विवाह हुआ।

तदनंतर राव नवलसिंह वहाँ से भी हटकर दीग के दृढ़ किले में आ धुसा। जब मिर्ज़ा ने देखा कि जाटों की ओर से प्रहार नहीं होता, तब वह शत्रु को घोखा देकर बरसाने में खींच लाया, जहाँ डेरे डालकर संग्राम होने लगा।

शाही दल का अप्र भाग नजफ़कुली खाँ की आजा में था: मध्य में प्रधान सेना पर खयं मिर्ज़ी नजफ़खाँ की श्रध्यज्ञताथी: और दोनों पार्थ्वों पर सियाहियों की पल्टनें और तोपखाने ऐसे श्रफसरों के नीचे थे, जिनको श्रंगरेजों द्वारा बंगाल में शिज्ञा मिली थी। पीछे को छोर मुगुलों का रिसाला था। राव नवल-सिंह की श्रोर से पाँच सहन्न शिवित पैदल सैनिकों की प्रबल सेना समह की आज्ञा में मुकावले के लिये अग्रसर हुई, जो जाटों की लड़ाइयों की धूल से ढकी और भारी तोपखाने के गोलों की मार से पुष्ट थी। इसका मिर्ज़ा के तोपखाने की श्रोर से भो वेग के साथ उत्तर दिया जा रहा था। परंतु तो भी उसकी मार से मिर्ज़ा के कई सर्वोत्तम अफसर खेत रहे और वह श्राप भी घायल हुआ। च्एा भर तक तो हुल्लड् मचा रहा, किंतु मिर्ज़ा उत्साहपूर्वक "अल्लाह अकवर" का उच घोष कर मुग़ल रिसाले को लेकर तुरंत जाटों के ऊपर टूट पडा, जो उसके निजी अनुचरों का दल था। नज़फकुलीखाँ शिचित पलटन को बड़ी तेज़ी से दौड़ाता हुआ पीछे से अपने साथ ला रहा था। इससे जाटों के छुक्के छुट गए श्रौर धुरें उड़ गए। केवल समक्त की पलटनों के हटपूर्वक मुकाबला करने

के कारण शेष सेना के मार्ग की रक्षा हो सकी; श्रौर जब वह धीमी चाल से दीग को लौटा, तब कुछ हश्य अनुकूलता का प्रतीत हो सका। विजेताश्रों के हाथ बहुत सी लुट श्राई। उन्होंने शीझ ही खुले मैदान को जीत लियाश्रौर हारी सेना को क़िले में चहुँ श्रोर से हढ़तापूर्वक घेरे में ले लिया। किंतु दीग के क़िले में इतनी श्रधिक रसद की मात्रा थी कि यह कड़ा घेरा बारह मास तक भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। वह क़िला मार्च सन् १७७६ के श्रंत तक जीता ही न जा सका। जब घिरे हुए जाटों को निकलने का उपाय मिल गया. तब वे ले जाने योग्य वस्तुश्रों को हाथियों पर लादकर निकटवर्त्ती कुम्हेर के महल में जा घुसे। राव की शेष सम्पत्ति श्रर्थात् उसके चाँदी के थाल, बढ़िया श्रोर बहुमूल्य नाना प्रकार के श्रनेक पदार्थ, श्रौर उसके संदूक, जिनमें छः लाख रुपए नगद थे, विजेताश्रों ने ले लिए।

इन सफलताओं के पश्चात् जब वह इस जीती हुई भूमि की व्यवस्था कर रहा था, तब मिर्ज़ा को दरबार से यह समाचार मिला कि जाब्ताखाँ क्ष ने मजीद्उदौला पर सुगमतासे विजय कर सिवखों को नौकर रख लिया है, और वह अब उनको साथ लेकर राजपाली की ओर कूच करनेवाला है।

<sup>\*</sup> यह पूर्व वजीर नजीवजदौला को पुत्र था श्रीर श्रपने पिता का पद प्राप्तः करने के लिये नाना प्रकार के जपाय करता फिरता था।

पुरुषार्थी सचिव तुरंत दिल्ली को लौटा, जहाँ बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत हुआ। इस समय उसके साथ समरू भी था, जिसने अपनी पल्टनों को वरसाने की लड़ाई के पश्चात् शीघ्र ही प्रवल पत्न की खोर मिला दिया था।

### शाही सेवा

भरतपुर राज्य को छोड़कर मिर्ज़ा नजफ़खाँ के साथ चले आने के कारण समक पर अँगरेज इतिहास-लेखकों ने यह कटाच किया है कि वह सदैव हरी हरी चुग रहा था; जिधर जीत हुई, उधर ही हो गया। उनका यह कथन चाहे सत्य ही हो, परंतु इस वार इसका दूसरा हेतु भी था। मिर्जा नजफ़खाँ, जो वंगाल में शाह आलम के साथ रहा था, वहाँ समक के पराक्रम के काय्यों से परिचित हो गया था, जो उसने नवाब मीरक़ासिम की सेवा में रहकर दिखाए थे। इसके अतिरिक्त अब उसकी पल्टनों की धाक चहुँ और वँध गई थी। भरतपुर राज्य की बहुत सी भूमि मिर्जा नजफ़खाँ के हाथों में आ गई थी; इसलिये जब मिर्जा ने समक को बुलाया, तब वह अपने दल बल सहित उसकी सेवा में उपस्थित हुआ।

भरतपुर से दिल्ली पहुँचने पर वज़ीर ने समरू को ज़ान्ता-खाँ के साथ युद्ध करने के निमित्त भेजा। समरू की सेना को मुक़ाबले पर आते हुए देखकर ज़ान्ताखाँ हटकर पहाड़ों में घुस गया। समरू ने सेवालिक की पहाड़ी में दढ़ गोसगढ़ के दुर्ग को घेरे में ले लिया। जान्ताखाँ ने अपना बचाव करने में बड़ी वीरता का परिचय दिया। तिस पर भी वह उस सेना के सम्मुख, जो उससे लड़ने को आई थी, ठहरकर मुकाबला करने में असमर्थ था। इस कारण थोड़े से अनुचरों को अपने साथ लेकर वह भागा और गङ्गा पार करके अवध पहुँचकर उसने शरण ली। वह अपने कुटुंच और कोष को पहले ही पहिरगढ़ में छोड़ आया था। वे सब समक के हाथ आ गए।

राव नवलसिंह मर गया। राव रणजीतसिंह ने कहेलों को दीग के किले से निकालकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। यह समाचार सुनकर मिर्ज़ा नजफ़खाँ दिल्ली से दीग को आया और चार मास तक लड़ाई लड़कर दीग को विजय किया।

नजफ़खाँ ने आगरे में शाहो दरबार किया। उस महोत्सव के अवसर पर केवल भिक्तमान मुग़लों और ईरानियों का दल ही उसकी सेवा में उपस्थित नहीं था, बिल्क दो ब्रिगेड सेना अर्थात् एक पल्टन समरू की अध्यक्ता में, और एक तोपखाना मेडौक (Medoc) या मूसी की अधीनता में विद्य-मान था। उस समय मिर्ज़ा का मुख्य हिन्दुस्तानो सरदार अर्थात् उसका नौ मुसलिम दत्तक पुत्र नज़फकुलो खाँ, मुहम्मद बेग हमदानी और उसका भतोजा मिर्ज़ा शफीअ इस दरबार को सुशोभित कर रहे थे।

श्रँगरेज़ों ने मिर्ज़ा नजफ़खाँ से मित्रता करनी चाही; परन्तु उनकी यह इच्छा इस कारण पूर्ण न हो सकी कि वे सिन्धि की प्रतिज्ञाओं में एक शर्त यह भी रखते थे कि समक हमें दे दिया जाय। परंतु वजीर ने इसे स्वीकृत नहीं किया।

नवाव नजज़लाँ ने वादशाह को यह सम्मित दी कि समक की पल्टनों को नियमानुसार राजकीय सेवा में रल लिया जाय। उसका यह परामर्श सीइत हुआ। समक की सेना के व्यय के लिये विद्रोही नवाव ज़ाव्तालाँ के इलाके की सब भूमि जागीर में दी गई, जिसकी वार्षिक आय छः लाख रूपए थी। समक ने अपना निवास अपनी जागीर के केन्द्र सरधना ग्राम में किया। इस प्रकार सन् १७७३ ई० में उसकी नींव जमी, जो पीछे से राज्य सरधना विख्यात हुआ। इस राज्य को चौड़ाई गङ्गा से जमुना तक थी और लम्बाई मुज़फ्फरनगर के परे से लेकर अलीगढ़ के पड़ोस तक थी छ।

मंत्रो मिर्ज़ा नजफ़खाँ ने अपने मन में यह ठान लिया कि जो अदेश राजकीय अधिकार से बाहर निकल गए हैं, उनमें से जितने

<sup>\*</sup> इक्षीम मुहम्मद उमरजो फसीह के पास मैंने उर्दू में यह लिखा देखा था कि जब समरू भरतपुर राज्य में राव नवलिंसेंह को सेवा में था, उस वक्त वह राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राव नवलिंसेंह ने समरू को भरूभर, भराइसा आदि अनेक परगने दिए थे, जिनको पोछे नवाव नकफखाँ ने, जब समरू भरतपुर से आकर उसके अधीन हो गया था, उसके नाम बहाल रक्खा और जाब्ताखाँ के हलाके की निकटवर्ती भूभि और दी। कदाचित् यह विस्तार उस राज्य का है, जिसकी सीमा जपर दी गई है। उसी लिखावट में यह भी वर्णन है कि समरू को बादशाह ने जाब्ताखाँ का हलाका विजय करने पर जफरयावखाँ की उपाधि के सहित यह जागीर वर्ष्शी थी।

श्रिष्ठिक हो सकें, पुनः विजय किए जायँ। इस कारण समक की पल्टनों को दीर्घ काल तक विश्राम में नहीं रहने दिया गया। उनकी नौकरी भरतपुर राज्य के विरुद्ध बोली गई, जिसकी सेवा में वे पहले रह चुकी थीं। समक ने बरसाने की दृढ़ श्रीर कठोर लड़ाई लड़कर भरतपुर के राजा को पराधीन कर दिया। इसके उपरान्त मिर्ज़ा नजफ़लाँ ने मराठों से उसकी रज्ञा करने को उसे श्रागरा भेजा, जहाँ का वह मुलकी श्रीर फौजी शासक नियत हुआ। इस नवीन सेवा को उसने श्रत्यन्त प्रशंसनीय निपुणता श्रीर साहस के साथ सम्पन्न किया।

#### सृत्यु

इस त्रिण्क, श्रमित्य श्रीर नाशवान् जगत में जो वस्तु उत्पन्न हुई, वह श्रवश्य नाश को प्राप्त हुई श्रीर होगी, यह ईश्र्वर का चिरस्थायी श्रीर श्रमंग नियम है। इस संसार का प्रत्येक पदार्थ श्रीर प्रत्येक कार्य किसी न किसी रूप में स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि मैं परिवर्त्तशील हूँ—मैं नाशवान् हूँ। बिलकुल सत्य श्रीर संशय रहित है। एक विद्वान का कथन है—

"There is nothing more certain than the uncertainty of all Sublunary things."

श्रर्थात्, समस्त सांसारिक वस्तुश्रों के श्रानिश्चित होने की श्रपेता श्रीर श्रधिक कोई बात निश्चित नहीं है। इसिलये सब को, जो इस जगत में पैदा हुए हैं, एक न एक दिन मृत्यु का कलेवा बनना पड़ेगा। कहा है—

"जो आया सो जायगा क्या राजा क्या रंक।"

श्रंत में तारीख ४ मई सन् १७७० ई० को जब समक आगरे में बादशाह की ओर से वहाँ का शासन कर रहा था, मृत्यु ने उसको प्रस लिया। उसको आगरे में पुराने कैथो-लिक ईसाई कब्रिस्तान में गाड़ा गया अ। समक के परिवार की

\* त्रिटिश जाति को सम र के प्रति कितनी अधिक वृष्ण और ईच्याँ थी, इसका परिचय इस बात से मिलता है कि अँगरेज इतिहासने ताओं ने जहाँ कहीं उसके संबंध में कुछ लिखा है, उसमें उन्होंने निरन्तर कड़ और कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ तक कि ओरिएएटल बायोग्राफिकल डिक्शनरों के रचिवता मिस्टर थीभस विलियम बेल साहब ने उसकी मृत्यु के विषय में लिखा है—

He died or was murdered, in the year A. D. 1778. A. H. 1192 at Agra where his tomb is to be seen in the Roman Catholic burial ground with a Persian inscription in verses mentioning the year of his death and his name.

अर्थात् वह सन् १७७ = ईसवी तदनुसार सन् ११६२ हिजरी में आगरे में मरा या मारा गया, जहाँ उसकी कवर रोमन कैथोलिक कवरस्तान में दृष्टिगोचर होती है, जिस पर एक फारसी कुतवा शेरों में लिखा हुआ है और जिसमें कि उसकी मृत्यु के वर्ष और उसके नाम का वर्णन हैं"। इसके अतिरिक्त समरू के वर्ष किए जाने का उल्लेख देखने में नहीं आया। वह फारसी कुतवा इस प्रकार है—

فوت شمرو صاحب آن سرکرده نیگو سرشت\* سینته آفاق را در آتش حیرت برشت\* سال تاریخش ز تشریف مسیحا بر فلک\*\* باد صبح گفت از "بوے گل باغ بهشت\* ساد صبح گفت از "بوے گل باغ بهشت\* सुन्दर समाधि श्रठ-पहलू बनी हुई है, जिसके ऊपर एक छोटा सा गुंबज है, जो कँगूरों से ऊपर निकल गया है। इसके साथ चिकने पत्थर का पानी से बचाने का एक ऊपरी द्वार

श्रर्थ — इस पुरयात्मा नायक समरू साहब की मृत्यु ने संसार की झाता को पश्चाताप की श्रीम से भून डाला। मसीह के श्राकारा पर पधारने से श्रर्थात् सन् ईसवी के हिसाब से उसके मरने के वर्ष की तारीख इस फारसी वाक्य के श्रक्तों के श्रंकों से, जिनको प्रातःकाल की बायु ने कथन किया है, श्रर्थात् क्या के प्रतां के स्ता के प्रतां की महक' से अव्हाद की रीति से सन् १७७६ के श्रंक निकलते हैं।

| बे   | ب- ب |          |      |
|------|------|----------|------|
| वाव  |      | 9        |      |
| ये   |      |          |      |
| गाफ  | _گ   | j +      |      |
| लाम  |      | _r+      |      |
| बे   |      | f        |      |
| अलिफ |      | <u>j</u> |      |
| रोन  |      | -1+++    |      |
| वे   | _    |          |      |
| है   |      | o        |      |
| शीन  |      | r++-     |      |
| ते   |      | ^~       |      |
|      |      |          | -800 |
|      |      | JYYA     | १७७८ |

फारसी की भिक्ताह उत्तवारीख में समरू की मृत्यु के विषय में मिस्टर थामस जीत से भी अधिक स्पष्ट यह लिखा है—

"ز ترغیب زرجه خود کشتهٔ شد" अर्थात्—"समरू का बध उसकी स्त्री के घड्यंत्र से हुन्ना।" यदि वास्तव में यह कथन सत्य हैं, तो अपने पति को हत्या करानेवासी कुस्तुंतुनिया के सोते के समान है। उस पर जो लेख है, वह पुर्त-गाली भाषा में है, जिससे विशेषतः यह सिद्ध होता है कि उस के बनने के समय कोई फरांसीस वा अंगरेज़ आगरे में उप-स्थित न था। लेख का आशय यह है—"यहाँ वाल्टर रैनहार्ड दफन है, जो तारीख ४ मई सन् १७७= ई० की मरा था।" फ़ारसी में भी उस पर कुव्वा श्रंकित है।

श्रागरे के पेडरैटोला (Padretola) श्रर्थात् ईसाई धार्मिक इतिहास के मृल में समरू की समाधि का वर्णन है। उसमें कहा है कि यह एशिया के अत्यन्त प्राचीन ईसाई क़वरिस्तानों में उस भूमि के टुकड़े पर बना हुआ है, जो न्यालयों के पिछवाड़े स्थित है; श्रीर जो मृल रक्वा नि कटवर्ती क़स्वा लशकरपुर का है, उसके अन्तर्गत है। यह पृथवी रोमन केथलिक मिशन को सम्राट् श्रकवर श्रथवा उसके पुत्र और उत्तराधिकारी के शासन-काल के प्रारंभ में प्रदत्त हुई थी। इस कवरिस्तान में बहुत सी क़वरें दो सौ वर्षों से ऊपर की पुरानी हैं, जिन पर श्रारमेनी श्रीर पुर्तगाली भाषाओं में लेख लिखे हुए हैं। वायु श्रीर धर्ती के श्रधिक स्खेपन के कारण साधारण देख भाल करने से ही यह दीर्घ काल तक स्थिर रह सकता है।

श्रीर उसकी सेना तथा सम्पति की उसकी किनष्ट मार्या जेवल्निसा हुई, जिसका सिवस्तर चरित्र श्रागे दिया जायगा। क्योंकि समस् की वहीं की श्रशीत् जफरयाक खाँ को माता तो पागल हो गई थी। किन्तु इस बात की सिलोमेन साइब श्रीर जार्ज बामस श्रादि समकालीन स्पष्टवादी इतिहास-लेखक पृष्टि नहीं करते।

### चरित्र विषयक विचार

समक के चरित्र श्रौर सभाव के विषय में विविध लेखकों ने विविध श्रुच्छे श्रौर बुरे विचार प्रकट किए हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं।

पादरी डब्लू कीगन साहव की समक्ष में "समक एक वीर, कर्कश, सैनिक, पुरुषार्थी पुरुष था, जिसकी दिखावे से घृणा थी। उसकी प्रकृति सादा पहनने की और अपने सिपाहियों में वे रोक टोक आने जाने और उनसे सदैव मिलने जुलने की थी। उस में बहुत से ऐसे गुण भी थे, जिनसे सिपाही अपने नायकों के भक्त बन जाते हैं। उसका शासन दीर्घ काल तक आगरे के निवासियों को स्मरण रहा; क्योंकि उसके वक्त वे सब और से लड़ाई कागड़ों से घिरे हुए थे; परन्तु उनको उसके दढ़ प्रबन्ध से शांति और सुख प्राप्त हुआ था।"

अँगरेजी पुस्तक मुग़ल एम्पायर के अंथकार मिस्टर हेनरी जार्ज कीनी साहब ने समक के संबंध में केवल अपनी ही सम्मति नहीं प्रकट की है, वरन इस विषय में और सज्जनों के मत का भी उल्लेख इस भाँति किया है—

"वह एक ऐसा मनुष्य प्रतीत होता है, जिसमें कोई सद्भुण न था। कठोर और लहू का प्यासा, अपने सामी के निमित्त भक्ति या प्रेम का जिसमें लेश नहीं"। फ्री लैन्स (Free Lance)\*

<sup>\*</sup> इन ग्रह बीरों और शरूधारियों की घृमनेवाली टोलियों के मनुष्य फ्री लैन्स के नाम से प्रसिद्ध थे, जो धार्मिक युद्ध के पश्चात युरोप में इधर उधर जी चाहे

का यही एक आवश्यक लक्षण है। समक का यह चरित्र स्किनर साहब के जीवन चरित्र से लिया गया है; परंतु उसमें इतना और लिखा है कि वह उन गुणों से शुन्य न था, जिनसे सिपाही अपने अफसरों के भक्त हो जाते हैं। परंतु इसमें भी संदेह होता है, जब हम स्वर्गवासी सर डब्लू० स्लीमेन साहब के कथन में (जो दन्तकथा के विषय में देशियों के बीच में जाने आने के कारण एक उत्कृष्ट प्रमाण हैं) यह उल्लेख पाते हैं कि उसको सदैव अपने सिपाहियों के हाथों पकड़ धकड़ में, धमको फरकार सहते, यंत्रणा भोगते और भयभीत होते देखा गया %।

जिसके हाथ अपनी सेवा बेचते फिरते थे।

समरू और समरू की बेगम के विषय में इमारी दृष्टि में अब तक जो लेख आए हैं, उनमें उनके कुटुन्ब का दृतांत पति के विवरण में न देकर लेखकों ने उसे एकी की जीवनी में दिया है। अतः इस पुस्तक में इम भी इस नियम का भंग करने की चेष्टा नहीं करते; वरन् समरू परिवार का वर्णन आगे चल कर करेंगे, जहाँ समरू की बेगम का जीवन चरित्र लिखेंगे।

\* परिडत श्रानारायण चतुर्वेदों भी समरू को पश्टनों के सैनिकों के विषय में किसी आधार पर यह बात लिखते हैं—'इन बटालियनों के अफसर युरोपियन थे; किंतु भले मानस युरोपियन समरू जैसे श्रादमी के अधीन रहना पसंद न करते थे। इसलिये समरू को बहुत हो निम्न श्रेणी के, अपद और अभद्र युरोपियन मिला करते थे। इन अफसरों ने उसकी सेना का शासन विगाड़ रक्खा था। सिपाही बड़े उच्छूंखल और उदंड हो गए थे। उनको समय पर तनस्वाह नहीं मिलती थी। वेतन वसूल करने के लिये उनहें अपने अफसर को तंग करना पड़ता था। कभी कभी वे उसे कैंद्र कर लेते थे; और जब तक वह अपना गढ़ा हुआ धन न निकालता या कभी लेकर उनका वेतन न चुकाता, तब तक उसे न झोड़ते थे। यदि अफसर बहमारा

वही विद्वान लिखता है कि समक अपने सैनिकों को श्राति
सुरित्तत मार्ग से रण्तेत्र में प्रवेश करने और एक बार छोड़
देने के अनंतर चतुर्भुज रूप में पैर जमाकर खड़े होने की शिक्षा
दिया करता था। उसे इसकी परवाह न थी कि उनकी गोली
शत्रु तक पहुँचेगी या नहीं। इसके बाद वह लड़ाई का ढंग
देखता। यदि शत्रु की विजय होती, तो वह अपनी संपूर्ण सेना
की शिक्त शत्रु के हाथ बेच देता। और यदि उसकी विजय
होती, जिसके पत्त में वह लड़ने श्राया था, तो वह शत्रु का माल
असवाब लूटने में बड़ी सरगर्मी दिखलाता।

श्रोरिएंटल बायोग्राफ़िकल डिक्शनरों के लेखक मिस्टर थामस विलियम बेल साहब के मतानुसार समक्ष में कुछ सैनिक योग्यता तो थीं, परंतु वह छलीं, कपटी श्रीर लहू के प्यासे होने की प्रकृति रखने के कारण सर्वथा कलुषित था।

इस प्रकार समरू का जीवन चरित्र समाप्त हुआ, जिसने अपने पुरुषार्थ, पराक्रम, तत्परता और समयानुसार कार्य कर के भारत के इतिहास में नाम पाया। अवश्य ही उसमें दोष भी थे, परंतु दोष किस मनुष्य में नहीं होते! प्रत्युत् उसके गुणों की ओर दृष्टि देनी चाहिए, जिसने परदेस में आकर अपने साहस तथा परिश्रम से एक लम्बा चौड़ा राज्य स्थापित कर दिया।

होता, श्रौर उन्हें रुपए की श्रिधिक श्रावश्यकता होती, तो वे उसे नंगा करके गर्म तोप के ऊपर जनस्दस्ती बेठा देते।"

# (३) समह्त की बेगम जेवउल्निसा

स्त्री वर्ग का महत्त्व संसार में भली भाँति विदित है। वे रूप-लावएय, मधुरता, नम्रता, कोमलता आदि अनेक उत्कृष्ट गुणों की खानि हैं। वे इस दुःखमय जिगत में हर्ष और श्रानन्द प्रदान करनेवाली और मनुष्य को सुख तथा प्रसन्नता देनेवाली हैं। वे उन उत्तम लक्त्णों और गुणों से भी सर्वथा वंचित नहीं हैं, जिनके प्राप्त करने श्रीर प्रयोग में लाने के कारण पुरुष को इतना गौरव और सम्मान प्राप्त है। प्रयाः अत्येक देश में नारियाँ विद्या, साहस, धैर्य्य, वीरता, शासन-योग्यता ब्रादि गुणों के लिये सदा से विख्यात होती ब्राई हैं और श्रव भी विख्यात हैं। श्रपने पवित्र भारत देश के प्राचीन इति-हास को ही देखिए। उससे पता चलता है कि यहाँ की वीर रमिणयों ने कैसे अनुपम श्रोर अनु लित साहस तथा पराकम का परिचय दिया था। कौन नहीं जानता कि जब सम्राट् अलाउद्दोन खिलजी ने महारानी पद्मावती के प्रेम में अन्धे होकर चित्तौड पर चढ़ाई की श्रौर वीर राजपूतों पर श्रपना वश न चलता देखकर कपटपूर्ण उपाय द्वारा महाराणा भीम-सिंह को कैद कर लिया, तब उस अति प्रवीण और चतुर महारानी ने उस कुटिल कुचाली के साथ वैसी ही कपटमय चाल चली और महाराणा को कैद से छुड़ाकर बादशाह को

नीचा दिखाया। ताराबाई भी वीरता श्रीर योग्यता के विचार से कुछ कम नहीं हुई। जब उसके पिता सूर्य्यसेन का टोडा राज्य, बादशाह श्रलाउद्दीन ने छीनकर श्रपने श्रधिकार में कर लिया, तब उस निषुण राजपूत कन्या ने वही उपाय किया. जो सूर्य्यसेन का कदाचित् कोई पुत्र होकर करता। उसने अपने बहुमृल्य रत्नजटित श्राभूषणों श्रीर रंग विरंगे रेशमी वस्त्रों का परित्याग करके पुरुषों की भाँति पुरुषार्थ का परिचय दिया। उसने शस्त्र विद्या श्रीर घोड़े की सवारी सीखी। फिर उसने रण-दुःशल श्रौर उत्साही राणा रायमलके पुत्र पृथ्वीराज से यह प्रतिज्ञा करके विवाह किया कि तुम मेरे पिता का राज्य बादशाह के फंदे से निकलवा दो। मरदाना बाना पहन कर श्रीर घोड़े पर सवार होकर ताराबाई खयं संग्राम में अपने पति के साथ गई। और यह सब उसी के परिश्रम तथा पराक्रम का फल था कि उसके पिता की राजधानी टोडा पुनः उसके पिता को प्राप्त हुई।

जब प्रसिद्ध बादशाह अकबर ने विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तब जयमल और सोलह वर्ष के बालक पुत्तू घोर लड़ाई लड़कर और अपना नाम चिरस्मरणीय करके इस असार संसार से चले गए। उस समय राजकुमार पुत्तू की माता कर्णदेवी, स्त्री कमलावती और बहन कर्णवती ने मुग़ल सेना पर निरंतर गोलियों की जो बाढ़ छोड़ी थी, उसे देखकर स्वयं अकबर भी दंग रह गया था। प्रातःस्मरणीय नारीभूषण महारानी श्रहिल्याबाई का राज्य तो राम-राज्य था। वह श्रादर्श हिंदू महारानी थी, जिसके सुप्रबंध, उदारता, सुरत्तणता, उच्च धार्मिक भाव, प्रजा-पालन, सरल जीवन, श्रनंत पुण्य श्रादि गुण सर्वथा प्रशंसनीय श्रीर श्रजकरणीय हैं।

भारतीय इतिहास के पृष्ठ केवल आर्थ्य महिलाओं के वृत्तांत से ही प्रकाशमान नहीं हैं, वरन मुसलमान वेगमों की कीर्ति भी उनको इसी प्रकार प्रदीप्त करतो है।

नूरजहाँ बेगम जैसी रूपवती और सुंदर स्त्री और वादशाह जहाँगीर की प्रणायिनी थी, वैसी ही वह बुद्धिमती और परा-क्रमशालिनी भी थी। उसने एक बार अपने कौशल से अपने पति को शत्रु के फंदे से छुड़ाया था। जब उसने गोली से सिंह को मारा, तब तत्काल कवि ने उसकी इस प्रकार प्रशंसा की—

نور جهان گرچه بظاهر زن است-

درصف مردان زن شیر اغلی است

श्रर्थात्—यद्यपि नूरजहाँ देखने में स्त्री है, तथापि पुरुषों की पंक्ति में वह स्त्री शेर को पछाड़नेवाली है \*।

श्रहमद्नगर के नव्वाव श्रली श्रादिल शाह की प्रसिद्ध बेगम चाँद बीबी भी श्राति सुंद्री होने के श्रतिरिक्त सर्वगुण सम्पन्न थी। सवारी, युद्ध श्रीर शिकार करना वहुत श्रच्छा

<sup>\*</sup> इसका ट्सरा द्रार्थ "शेर श्रफगन की स्ना' भी है; क्योंकि नूरजहाँ का पहला पति शेर श्रफगन खों था।

जानती थी। श्ररबी, फारसी श्रीर तुर्की बोलियों से, जो उसकी सेना में सिपाही बोलते थे, वह परिचित थी। कनारी श्रीर मराठी भाषाश्रों का भी उसे झान था। वीखा बजाने श्रीर नाना प्रकार के गीत गाने का उसे श्रम्यास था। उसने रखस्थल में शाही सेना के छक्के छुड़ा दिए श्रीर ऐसी विचित्र वीरता श्रीर विलक्षण नियुखता दिखलाई, जिसे देख कर लोग उसको भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे।

इसो भाँति श्रीर भी बहुत सी स्त्रियों के उदाहरण हैं, जिनकी ज्वलन्त कीर्ति पर भारत भूमि उचित रीति से गर्व कर सकती है।

श्रागे जिस नारों का वर्णन किया जायगा, वह भी एक ऐसों ही रूपवतों, चतुरा, नीतिज्ञा श्रीर सुशासिका श्रिधिकारिणी हुई है, जिसने मुगल श्रधःपतन के समय में, जब कि चारों श्रोर घोर कान्ति श्रीर कोलाहल मचा हुश्रा था, श्रपने पित को सेना श्रीर राज्य को स्थिर रक्खा श्रीर ऐसी श्रपूर्व दत्तता तथा नियुणता दिखाई कि जिससे भारत के इतिहास में उसका नाम भी विख्यात हो गया। उस स्त्रों का नाम जेवउल्निसा जॉना नोबिलिस है, जिसको सर्व साधारण समक्ष को वेगम या समक्ष वेगम के नाम से पुकारते थे।

इस समय में जब कि देश की श्रियों में जाप्रति के चिह्न उत्पन्न हो रहे हैं, बेगम समक्र का जीवन चरित्र हिन्दी में पुस्तकाकार संग्रह किया जाना श्रतुपयुक्त न होगा। इस पुस्तक में उसके गुणों के वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है । पैतृक-गृह

यह प्रसिद्ध स्त्री अरब के लतीफ अलीखाँ नामक एक मुसलमान की पुत्री थी, जो एक वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। लतीफ अलीखाँ ने अपना निवास करवा कुताना में (जो मेरठ से तीस मील की दूरी पर उत्तर पश्चिम की ओर है) स्थिर किया था। वेगम का जन्म सन् १७५० ई० के लगभग हुआ था। जब उसकी अवस्था छः वर्ष की हुई, तब उसके पिता लतीफ अली खाँ का देहान्त हो गया। पीछे उसके बड़े भाई ने, जो विमाता से पैदा हुआ था, उसकी माता को छोड़ दिया और उसको तंग करने लगा; इसलिये वह कुतानी से अपनी कन्या सहित दिल्ली चली गई। दिल्ली में जब समक भरतपुर के महा-

<sup>\*</sup> पिराडल श्रीनारायण चतुवेंदी ने बेगम के पिता का नाम श्रसदखाँ लिखा है। लाला चिरंजीलाल नायब रिजस्ट्रार कान्ँगो तहसील खुढ़ाना, जिला मुज-फ्फरनगर ने स्थानीय श्रनुसंन्थान के श्राधार पर श्रपने पत्र में लिखा है कि बेगम मुगल खानदान से थी। किन्तु ऐतिहासिक ग्रंथों से इस कथन की पृष्टि नहीं होती। यह भी ठीक तरह से पता नहीं चलता कि बेगम का बाल्यावस्था में क्या नाम था। ययि श्रनेक पोथियों में उसका नाम जेवडल्निसा लिखा है श्रोर श्राज्ञापत्रों पर भी फारसी में इसी नाम के उसके हस्ताचर होते थे, परन्तु यह भी निश्चित है कि इस बेगम को बादशाह शाह श्रालम ने सन् १७८५ ई० में गोकुलगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पीछे प्रसन्नतापूर्वक यह उपाधि प्रदान की, जिसका वर्णन श्रागे उस प्रसंग में होगा।

राजा के साथ घेरा डाले पड़ा हुआ था, यह युवती उसको प्राप्त हुई, जिसको कुछ समय तक तो उसने वैसे ही अपने पास रखा; और तदनन्तर उसके साथ उस प्रकार विवाह कर लिया, जिस प्रकार मुसलमानी स्त्री का किसी विधर्मी के साथ होता है कि।

## ब्राकृति और पति-सेवा

बेग्म का कद छोटा बूटा सा था, परन्तु शरोर भरा हुआ था। रंग रूप गोरा चिट्टा और सुन्दर था। उसकी आँखें बड़ी कटीली और चमकीली थीं; मुख लिलत और रूपवान था। वह फारसी भाषा बहुत ग्रुद्धतापूर्वक घड़ाके से बोलती थीं और लिखती भी थी। उसकी बोल चाल मनभावनी और सुहावनी थी।

अपने विवाह से लेकर अपने पति समक्ष के मरने पर्यन्त बेगम सदैव उसके साथ उसके भ्रमण और समस्त लड़ाइयों में उपस्थित रही। खेद है कि उसको कोई वालक नहीं उत्पन्न

<sup>\*</sup> बेगम के जन्म. दिल्ली आने और विवाह होने के विषय में भिन्न भिन्न इतिहास विवाओं के भिन्न भिन्न मत हैं । मुगल पम्पायर नामक आँगरेजी पुस्तक में उसका जन्म सन् १७६३ ई० में होना और दिल्ली को सन् १७६० ई० में जाना लिखा हैं। परन्तु दूसरी आँगरेजी पुस्तक "सर्थना और उसकी बेगम" नामक में जन्म का वर्ष सन् १७५० ई० और विवाह सन् १७६७ ई० में होना लिखा है। एक अन्य उर्दू लेख से सन् १७७० ई० में बेगम का कुताना से दिल्ली को प्रस्थान करना प्रकट होता है। आरेरियन्टल बायोभाफिकल डिक्शनरी के रचयिता ने बेगम को ही रयडी कहा है।

हुआ। परन्तु समक का एक पुत्र ज़फ़रयाव खाँ नाम का दूसरी मुसलमानी स्त्रों से उत्पन्न हुआ था। पीछे वह स्त्री पागल हो गई और उसो दशा में सरधने में सन् १८== ई० में मर गई।

# समरू की सपात का उतराधिकार और रोमन कैथोलिक धर्म-ग्रहण

सन् १७७० में जब समक को मृत्यु हुई, तब उसका पुत्र ज़फ़रयाब वाँ अवोध बालक था। अमोर उल् उमरा नवाब ज़फ़रखाँ ने वेगम समक को असाधारण योग्यता देखकर, जिसने अपने मृतक पति को गोरो और कालो सेना को बड़ी तत्परता और सावधानों के साथ सँमाल लिया था और जिसका समस्त प्रबन्ध वह अति साहसपूर्वक स्वयं करने लगो थी, उसको अपने पति को उत्तराधिकारिणों मान लिया, जो सर्वथा उचित ही हुआ।

समरू को मृत्यु के तीन वर्ष पश्चात् न जाने किस प्रभाव अथवा कारण से तारीख ७ मई सन् १७=१ ई० को पादरा श्रीगोरिश्रो साहब (Revd Fr. Gregario) द्वारा, जो एक कारमेलायट % (Cormelice) भिन्नु थे, बेग्म ने रोमन कैथो-

<sup>\*</sup> कारमेलायट ईसाइयों का वह सम्प्रदाय है जो प्रभु ईसा की माता बीबी मरियम के उपासकों के लिये शाम देश के कारमेल पर्वत के नाम से सन् ११५६ ई० में स्थापित हुआ और सन् १२४७ ई० में भिन्नुओं में परिणत हुआ। वे भूरा रूप धारण करते हैं और खेत कफनी तथा कन्यों पर अँगोछा रखते हैं। इस कारण लोग विशेषतः उन्हें खेत साधु भी कहते हैं।

लिक सम्प्रदाय का ईसाई मत आगरे में धारण करके अपना नाम जोना (Joanna अथवा Johnna) रक्खा है। इसी अवसर पर समक के पुत्र ज़फ़रयाव खाँ ने भी वपतिस्मा लिया और उसका नाम वाल्टर वालथज़्ज़र रेनहर्ड (Walter (Balthazzar Keinhard) पड़ा। जनरल पाउली

In the world's broad field of battle,

In the bivouac of life

Be not like dumb, driven cattle,

Be a hero in the strife.

अर्थात्—जग की विस्तृत रणस्थली में

जीवन के भगड़ों के बीच।

नायक बनकर करो काम सब

पशुआं के से बनो न नीच॥

वेग्म समक अबला नारी होने पर भी बहुत मनचली

<sup>\*</sup> स्लीमेन साइव की पुस्तक 'श्रमण और स्मृति' (Sleeman's ''Rambles and Recollections'' vol. II.) के श्रमुसार इंताई होने के समय वेगम का वय ४० वर्ष के लगभग था। उस वक्त उसकी सेना में सिपाहियों की पाँच पलटनें, लगभग ३०० के गोरे श्रफसर और तोपची, ४० जोडी तोपों सिहत और मुगलों का पक रिसाला था। उसने सरधने में ईसाई मिशन की स्थापना की, जिसने शनौः रानैः बढ़कर मठ (Convent), वड़ा गिर्जा (Cathedra!) और महा विद्यालय (College) का रूप धारण किया। तब से सहस्रों गोरे और काले ईसाई सरधने में श्रव तक निरन्तर रहते चले श्राते हैं।

श्रीर जोड़ तोड़ लड़ानेवाली शासिका थी। उसकी दृष्टि केवल श्रपनी सेना या श्रपने राज्य की व्यवस्था करने तक ही परिमित नहीं थी, प्रत्युत् उससे परे वह बड़ी दूर दूर तक पहुँचती थी। वह सदैव निकटवर्ती राजाश्रों श्रीर नवावों की चाल ढाज निरखती परवती रहती थी श्रीर मुग़ल साम्राज्य के कार्यों श्रीर उसके परिवर्तनों पर, जिनका उसके राज्य श्रीर श्रिधकार पर गहरा प्रभाव पड़ता था, श्रीर भी विशेष ध्यान रखती थी। उसका सहैन्य दूत राजधानी दिल्ली में रहा करता था श्रीर श्रवसर पड़ने पर राजकीय कामों में हस्तवेप भी करता था।

तारीख २६ अप्रैल सन् १७८२ ई० को जब मुगल सल्तनत की ढाल, शूर वीर, परम विचारशील और राजनीति-विशारद अमीर उल्उमरा मिर्ज़ा नजफ़खाँ की मृत्यु हो गई, तब उसके पद की प्राप्ति के हेत उसके नातेदार मिर्ज़ा शफी खाँ और अफरासियाब खाँ के बीच में अगड़ा पैदा हुआ। सब प्रकार विद्वान और बुद्धिमान होने पर भी बादशाह शाह आलम मोम की नाक और वेपेंदे की हाँडी की भाँति बना हुआ था। जो उसे जिथर को खींचता था, उथर ही को वह खिच जाता था। कभी वह मिर्ज़ा शफी खाँ के पत्त का समर्थन करता था, तो कभी अफरासियाब खाँ को विजारत की खिलअत से सुशोमित करता था। इस कारण अगड़ा बढ़ता ही जाता था और उसका अंत नहीं होने पाता था।

इसी खींचातानी में मिर्जा शकी ने आकर अफरासियाब खाँ के मित्रों श्रीर सहायकों को घेर लिया श्रीर श्रबदुल अहिद खाँ को तारीख ११ सितम्बर १७=२ ई० और नज़फ कली ्खाँ को उसके दूसरे दिन पकड़कर हवालात में क़ैद कर दिया। यद्यपि अफ़रासियाब खाँ दिल्ली से चला गया था, और उसके मुख्य मुख्य सरदार पकड़े गए थे, तथापि उसके श्रनेक हितचिन्तक दरबार में विद्यमान थे। उन्होंने कह सुनकर पावली साहब ( Mr. Paoli ) को, जो उस अवसर पर दिल्ली में वेगम समरू की सेना का सेनानी था, श्रौर लताफत खाँ को, जो अवध के नवाब को शाही सेवा के लिये दिल्लो में रहनेवाली फौज का अध्यत्त था, अपने पत्त में कर लिया। मिर्ज़ा शफी ने यह निवेदन किया कि पावली साहब और लताफत खाँ को सन्धि करने के सम्बन्ध में श्रधिकार सौंपकर मेरे पास भेज दिया जाय। उसकी यह प्रार्थना स्वीकृत हुई। ये दोनों दूत बनकर गए, परन्तु फिर लौटकर न आए। पावलो साहब की हत्या हुई और अवध के सेनापित को अन्धा करके कैद में डाल दिया गया।

गुलाम क़ादिर के छक्के छुड़ाना

Heaven helps those who help themselves.
आर्थात्—कुछ कर लो कि उम्र वे वका है।
हिम्मत का हिमायती खुदा है॥

परमेश्वर परमात्मा सत्याधार है। इसिलये उसकी रचना अर्थात् इस जगत की भी प्रत्येक वस्तु, क्या बड़ी से बड़ी श्रीर क्या छोटी से छोटी, सत्य ही का उपदेश करती है। कपट, या छल-प्रपंच का दिव्य ईश्वरीय सृष्टि में कहीं नाम निशान नहीं है। इन दोषों का प्रहण करना श्रीर उन्हें अपना अवलम्ब बनाना मिथ्या कल्पना श्रीर माया है। जो कोई इस माया का सहारा लेता है, वह सत्यक्ष जगदीश से सर्वथा विमुख हो जाता है। भूठे का कहीं ठिकाना नहीं है। यदि कोई प्रपंची मायाबी कुछ सफलताभी प्राप्त कर ले, तो वास्तविक श्रीर सच्चे श्र्य में वह सफलता सफलता कहलाने के योग्य नहीं। श्रीर यदि कोई भोला भाला मनुष्य उसे भूल से ऐसा समभ ले, तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि वह श्रित चिषक श्रीर अस्थायी है। संसार को लम्बो दौड़ में वह स्थिर नहीं रह सकती; ढोल की पोल अन्त में खुल ही जाती है।

यही बात गुलाम क़ादिर को हुई । नजीवउद्दोला (जिसका वर्णन पिछले खगडों में हो चुका है।) अमीर उल् उमरा अथवा प्रधान मंत्री का कार्य बड़ी योग्यता से अपने समय में चलाया था। उसकी मृत्यु के पीछे इस पद की प्राप्ति के निमित्त उसका पुत्र ज़ाबताखाँ सदा लड़ता और भगड़ता रहा, परन्तु कृत्कार्य न हो सका। गुलाम क़ादिर ज़ाबता खाँ का पुत्र था।

सन् १७८७ ई० की वर्षा ऋतु के श्रंत में गुलाम क़ादिर

दिह्यों के समीप पहुँच गया और यमुना नदी पर शाहदरे की श्रोर उसने श्रपना शिविर खड़ा किया। उसके इस प्रकार श्रव श्राने का श्रभित्राय श्रपने मृत पिता के श्रपूर्ण प्रयत्न की पूर्ति श्रर्थात् श्रमीर उल् उमरा के पद के श्रहण करने के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ न था। गुलाम क़ादिर का प्रत्येक कार्य शाही नवाब नाजिम ड्योड़ी गन्जूर अली खाँ को अनुमित के अनुसार होता था, जिसका आशय यह था कि यदि युवक पठान को राज शासन में अधिकार मिल गया, तो इस्लाम को बहुमूल्य सहायता प्राप्त होगी। उस समय दिल्ली राठों का जो दल था, उसका श्रफसर पटेल का जमाई देशमुख श्रीर एक मुग़ल शहज़ादा ये दोनों थे। उन्होंने गुलाम क़ादिर की श्रोर नदी के पार तोपों का दागना शुक्र किया जिनका, उत्तर युवा रुहेले ने सन्मुख के तट से दिया और मुगल लशकर के सिपाहियां को घूस देकर उनमें फूट पैदा कर दी। मराठों ने माधूली मुकाबला किया । गुलाम कादिर यमुना के पार उतर श्राया श्रीर शाही अफ़सर अपने शिविर श्रीर सामग्री छोड़ छोड़कर वल्लभगढ़ के जाट दुर्ग को भाग गए। गुलाम कादिर ने लाल किले की श्रोर गोली चलाकर अप्रतिष्ठा श्रीर विद्वोह करने में कोई कसर नहीं रक्खी थी। उधर कुटिलतापूर्वक दिखावे की खुशामद करना भी श्रारम्भ किया। श्रपने मित्र मंजूर श्रली को पत्र लिखा, जिसके द्वारा वह दीवान खास में प्रविष्ट हुआ और बादशाह को उसने पाँच मोहरें मेंट कीं, जो सम्राट् ने अनु प्रहपूर्वक स्वीकृत कर लीं।
पुनः गुलाम क़ादिर ने अपनी क़्रता प्रकट करने के निमित्त
यह प्रार्थना की कि मुक्ते श्रीमान् की सेवा करने के लिये अति
उत्ताप थाः इसलिये मुक्तसे यह अपराध हुआ। तदनन्तर उसने
नियमपूर्वक अमीर उल् उमरा का फ़रमान प्रदान करने के लिये
निवेदन किया और प्रतिज्ञा की कि मैं सदैव पूर्णत्या आज्ञा
पालन करता रहूँगा। फिर वह दरवारियों से परिचय करने
के लिये चला गया और रात्रि को अपने शिविर में लौट
गया। दो तीन दिन इसी प्रकार व्यतीत हुए। गुलाम क़ादिर
के चित्त को इस कारण धैर्य नहीं हुआ कि इस बीच में कोई
ऐसी वार्तानहीं दिखाई दी जिससे उसका मनोरथ सिद्ध होता।
वह अपने साथ सत्तर अस्सी सवार लेकर लाल किले में घुसा
और अपना निवास उन महलों में किया, जिनमें अमीर उल
उमरा रहा करता था।

इसी बीच में समक की बेग़म, जो अपनी सेना समेत सत-लज नदी के इधरवाले तट पर सिखों को आगे बढ़ने सेरों के हुए पड़ी थी, पानीपत से भपटी और लाल किले में आ उपस्थित हुई। बेग़म और उसकी युरोपियन सेना से भयभीत होकर और यह समभकर कि बेगम के विरुद्ध होकर अब कोई मुग़ल द्रवारी मुभ से मेल करने के लिये प्रस्तुत नहीं है, रुहेल निराश होकर यमुना पार चला गया और कुछ दिन अपने शिविर में चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने भी इस बार अपने युराने समय की सी हिम्मत दिखाई। गुलाम कादिर की देख रेख के लिये श्रव उसने मुग़ल श्रफ्सर नियत किए श्रीर श्रपनी कौटुम्बिक सेना में ६००० घुड़सवार बढ़ाए, जिनके वेतनार्थ श्रपने निजी सोने चाँदी के पात्र गलवा डाले। नजफ़ कुली खाँ को भी उसकी जागीर रिवाड़ी से बुलवा भेजा, जो तुरन्त शाही बुलावे पर दिल्ली पहुँचा। उसने बेग़म समक्त के निकट खास किले के राजद्वार के सन्मुख तारीख़ २७ नव-म्बर सन् १७८७ ई० को श्रपने डेरे लगाए। समस्त वादशाही सेना सम्राट् के द्वितीय पुत्र मिर्ज़ा श्रकवर के श्रधीन हुई। तदनन्तर गुलाम क़ादिर के शिविर पर गोले बरसाए गए%।

\* जपर जो वृत्तान्त लिखा गया है, वह झंगरेजी पुरतक ''मुगल पम्पायर'' के अनुसार है और एक डर्ट् इतिहास-लेखक के वर्णन से मिलता जुलता है, जिसने इस प्रकार लिखा है—

'सन् १७८७ ई० में जब बरसात खतम होने को आई, तो गुलाम कादिर ने दिल्ली के करीब शाहदरें में खेमा इस सबब से डाला कि अपने बाप का जाह व मनसब हासिल करें । इसी असनाय में शमक की वेगम जो सिखों से लड़ने गई हुई थो, पानीपत से जलदी करके किलें में आ गई। अब गुलाम कादिर इस खैरख्वाह बेगम और उसको फिरंगस्तानी अफसरों की सिपाह से डरा। और कोई मुगल अफसर उसके साथ भी न हुआ। २७ नवम्बर सन् १७८७ ई० को किले के बड़े दरबाजे के सामने शमक की बेगम के पास नजफ कुली खाँ खेमा-जन हुआ। दोनों के लिपह सालार मिर्जा अकबर मुकरेर हुए। गोला-जनी की। असनाय में मुखालि-फैन ने सुलह कर ली।"

समरू की वेगम के जीवन चरित्र के लेखक पादरों कागन साहब ने इस घटनाइ का कृतान्त इस माँति लिखा है—

## गुलाम क़ादिर ने भी उत्तर में ऐसी गोलियाँ चलाई जो लाल किले में पहुँचकर दीवान खास में पड़ी।

"१७=७ ई. की वर्ष ऋत के अंत में पराने विद्रोही जान्ता खाँ का पुत्र गुलाम कादिर इन प्रदेशों में इलचल फैलती हुई समम्तकर बैर मान से दिल्ली के समीप श्राया । उसका श्रभिप्राय बलात् अपने पिता की अमीर उल् उमरा की पदवी प्राप्त करना था | अपने मनोरथ में सफल न होकर उसने विद्रोह का भएडा खड़ा किया और मराठों की सेना का मुँह वूँस से भरकर (क्योंकि वास्तव में सिथिया ही दिल्ली का स्वामी था) लाल किले को अपने अधिकार में ले लिया और सम्राट् को कैद कर दिया । इस गहन परिस्थित में बेगम शीव्रता के साथ पानीपत से श्राई जहाँ कि वह सिक्खों से लड़ रहा थी; श्रीर इसने लाल किले के लाहौरी दरवाजे के आगे अपने देरे खड़े किए। गुलाम कादिर की इन प्रार्थनाओं और प्रस्तावों को कि सुगल साम्राज्य के दुकड़े करके इस आपस में बाँट लें. तिरस्कारपूर्वक अस्वीकार करके किले के आगे उसने अपना तोपखाना खड़ा किया और उससे गुलाम कादिर के भारी गोलों का उत्तर दिया । उस राजभक्त वेगम के इस व्यवहार श्रीर दृढ निश्चित प्रतिज्ञा पर कि वादशाह को छुड़ाकर ही रहूँगी, गुलाम कादिर पुनः नदी के पार जाने को विवश हुआ। उस दिन के पीछे बादशाह सदैव उसे "साम्राज्य की सब से ऋषिक प्रिय पुत्री" (The most beloved daughter of the Empire) इन शब्दों द्वारा सम्बोधित करता था।"

परंतु पक फारसी इतिहास-लेखक ने इस विषय में जो लिखा है, वह विलक्षल मिन्न है; इसिलये उस यथार्थ लेख को अर्थ सहित नीचे उद्धृत किया जाता है।

هرگاه امیرالا مرا بهادر از ریوازی باراده عبور چنبل رفت خناب همایون بهاتفاقی امرایان حضور ملاحظه فرموده شقه خاص در طلب بیگم شسرو شرف اصدار یافت که زود امده در حضور حاضر گردد-بیگم رسیدن شقه حضور را تفا خر عظیم دانسته بعدر حاضر گردد-بیگم رسیدن شقه حضور را تفا خر عظیم دانسته سعادت دوجهان انتاشته یلفراز جادداد شتافته سعادت

## इसो श्रवसर पर सें धिया का त्रति विश्वसनीय सेना-पति श्रम्बा जी इंगिया श्रपनी सेना सहित दिल्लो पहुँचा।

قدمبوس فائز گردید-راجه همت بهادر که از امیزالامرا بهادر دیگ وقت روانه گردیدن بطرف الور جدا شده و رفاقت كزاشته رفتهبود در جناب همايون أمده حاضر كرديدغالم قادر که درآن طرف جس دیره داشت ازرفتن امیرالا مرا وقوف يافته وعبور جسن كرده درفضاي قلعه كهنه خيسه كرد وهر روز در حضور انور حاضر میشد و خیال خیام داشت که اگر قابو فرصت یابد بندوبست قلعه نسوده در حضور انور حاضر باشد منظور علیتان و رام رتن مودی را به خان از ابله فریدے فریب وادة كه رائع أنها هم برايين أمدة بود كه غلام قادر محيط كردد جناب همايون نيز حركات ناشايسته اينها ديده بمقتضائي وقت متحمل شدة مهر سكوت برلب نهادة تعاشاے قدرت ایئردی بودند-الغرض غالم قادر از اغوای این بد اندیشان بسیار خواست که در شهر و قلعه بندوبست نماید از بودن يالقين بيكم دسترس يافتة ازراه تؤوير بحضور همايون بعرض رسانید که غلام براے بندوبست میان دوآبه میرود۔اگر بیگم مشرو از حضور اقدس همزاه غلام گردد باسانی دران ضلع متصرف شده بطرف اكبرأباد ميل نمايد حاضران حضور نير كه ازته دل رفيق او بودند به عجر والتحاج در حضور عرض کردند که غلام قادر ازخانه زادان موروثی است-عرض او پذیرا گردد. آن حضرت بثرمانه سازی قبول فرمودند-بیگم سمرر بر طبق همایون از قدسیه باغ کوچ نموده در باغ شاه نظام الدین قَيره كرده به غلِم قادر پيغام دآد كه بموجب حكم اقدس براے امداد حاضر است غلام قادر از حضور انور خلعت رخصت گرفته

# उसके आने पर मुख्य मुख्य शाही दरवारियों और गुलाम कादिर के बीच में मिलाप हो गया। गुलाम कादिर को वादशाह की

در فرود گاہ رفتہ از بیگم سمرو براے عبور جمن تقید کودان عاقله زنان که ازبد وانکشاف صبح إقبال اهد دردام تذویر کس نهامده گفته فرستاه که اول نواب صاحب گزاره فرمایند-بعد إزن گزارة فوج ما به أساني خواهد شد-القصة غلام قادر عبرر کرده و آن شرغ زیرک در سکو و قریب اونیامده بال پرواز كشود وؤور بازوے شهير خود وانمودة بركنار دريامورچه مستحكم گردانهده مستعد بكار گردید-دهم محرم الحرام غلام قادر را اراده عبورجس كرده بيكم ازين معنى خبردار شده مستعد جنگ شد وچنان توپہاے رعد منال غریدن گرفت که زمین وأسمان در لوزة افتاد دران روز مردم شهويار بسبب هنگام و فساد راة درشاة مردان بردن صلاح نديدة بردريا جمن أوردند و نعوه هاے و هوے اهل اسلام و خلایق که لاتعداد تصطاع بودند القدر بلند بود كه گويا از رستنخير ندودار كشت غلام قادر ازیین غوغا خائف و هراسان گردید که از حضور همایون بهادر تيغ گزارنهنگان خونصوار باراده شناوری رسیدند سراسیمه از خهال باطل خود برگشت و درچند روز علیگدد را بنصوف آورد و در محالات گرونواح تهانجات خود قائم کرده ازعدر وصيله دريد درستى اخالص وارتباط محمد اسمعيل خان گردید خان که مرد سپاهی بود دوستی این افضان بے ایمان درينوقت كه آمد آمد فوج مرهنه بود غنيمت بنداشته اساس دوستی محکم گردانید-

श्रधीत जिस समय प्रधान मन्त्री रेवाङी से चम्वल पार करने के श्रभिप्राय से गया, उस समय बादशाह ने श्रथने सरदारों में फूट देखकर एक दत्र नेगम समरू सेवामें उपस्थित किया गया और उसको अमोरउल् अमरा को यद्वी प्रदान को गई। शाह आतम ने उसके सिर पर निज करों से रत्नजटित डोरी अर्थात दस्तूर उल् गोश्वारा बाँधा।

के बलाने को लिखा कि शीत्र श्राकर उपस्थित हो । नेगम ने बादशाह के पत्र पहुँचने को अपना वड़ा सम्मान श्रीर सौभाग्य समभा । फटपट श्रपनी जागीर से प्रस्थान कर शम चरणों में पहुँची। राजा हिम्मत बहादुर, जो प्रधान मन्त्री से खीग में श्रलवर की श्रोर जाने के समय पृथक होकर श्रीर साथ छोड़कर चला गया था बादशाह की सेवा में आ गया। गुलाम कादिर की, जो यसुना के उस पार डेरा डाले पड़ा था. प्रवान मन्त्री के गमन की सूचना मिली । वह यसना पार करके आया और पुराने किले के मैदान में उसने अपना डेरा डाला। वह प्रतिदिन बाद-शाह के पास त्राता था और इस ताक में रहता था कि यदि वश चले और अवकाश मिले तो किले का प्रवन्ध करके बादशाह के पास चला आवे। मनजूर अली खाँ और रामरल मोदी को खान द्वारा कपट जाल में ऐसा फँसाथा कि उनका मत भी यह हो गया कि ग्रलाम कादिर सफलता प्राप्त करें । बादशाह सलामत भी इनके दराचार को देखकर समय के अधीन होकर धैर्य धारण कर और मीन साधन करके देवी प्रकृति का कौतुक अवलोकन करने लगा। गुलाम कांदिर ने इन अशुभ चिन्तकों के बहुकाने से बहुतेरा चाहा कि नगर और किले का प्रवन्य करे। वेगम समरू की पलटनों के विद्यमान होने से उसे यह अवसर मिला कि इल से उसने वादशाह से यह प्रार्थना की कि दास दुआब का प्रवस्थ करने के हेतु जाता है। यदि वेगम समरू श्रीमान् की सेवा से दास के साथ चले, तो सुगमतापूर्वक उस प्रान्त को श्रिधिकृत करके आगरे को चली जाय। उपस्थित जनों ने, जो हृदय से उसके हितचिन्तक थे, बड़ी नम्रता से बादशाह से निवेदन किया कि गुलाम कादिर इस घराने का पुराना पला हुआ है; अतः उसकी विनय स्वीकृत की जाय । बादशाह ने यह स्वीकार कर लिया । वेगम समरू ने बादशाइ की अनुमति से कुदसिया बाग से कुच करके शाह निजाम उद्दीन के बाग में अपना डेरा लगाया और गुलाम कादिर के

## गोकुलगढ़ की लड़ाई रुस्तम रहा ज़मीं पैन कुछ साम रह गया। मदौं का आसमाँ के तले नाम रह गया।।

पास सँदेसा भेजा कि मैं वादशाह के आज्ञानुसार सहायतार्थ उपस्थित हूँ। गुलाम कादिर जब बादशाह से विदाई की खिलश्रत प्राप्त करके ऋपने स्थान पर श्राया, तब उसने यमुना पार उतरने के लिये नेगम समह से अनुरोध किया । उस चतुर नारी ने, जो जब से उतको भाग्य का उदय हुआ था, कभी किसी के प्रपंच में नहीं फँसी थी, यह कहला भेजा कि पहले नवाव साहव ही पार उतरें। तदनन्तर देशी सेना सुगमता से उतर जायगी। गुलाम कादिर अंत में पार उतर गया; और वह निपुरा स्त्री उसके थोले झौर कपट में न आई। पुनः उसने अपना साहस झौर बल प्रकट किया । यमुना-तट पर उसने अपने दृढ़ मोरचे लगाए और संद्राम की तैयारी कर ली। तारीख इसवीं मुहर्रभ उल्हराम की गुलाम कादिर यसुना पार उतरा। नेगम को जन इसकी खबर हुई, तन वह लड़ाई करने की तैयार हो गई। उसकी तीयों की गर्जना का इतना बीर शब्द हुआ कि पृथ्वी और आकाश थरथराने लगा। उस दिन नगर के मनुष्यों ने उत्पात और उपद्रव के कारण शाह मरदान के मार्थ में बाहर जाना बचित न समक्रकर यमुना पर आगमन किया। अगियत मुसलमानों श्रीर प्रजा की चिरलाहट और डाय डाय इतनी अधिक हुई कि मानो प्रलय आ गई। गुलाम कादिर इस से बहुत भयभीत त्रीर उदास हुआ श्रीर यह सम्भा कि बादशाह की त्राज्ञा से तलवार चलानेवाले योद्धा रक्त के प्यासे मगर-मच्छों की भाँति तैरने के हेतु आए हैं। अतः अपना मिथ्या विचार छोड़कर चल दिया। थाड़ दिनों के अंदर उसने ऋलीगढ़ पर अपना ऋषिपत्य जमाया और चारो ओर स्थानों में अपने थाने नियत किए । पुनः चाल चलकर और चमा माँगकर मुहन्मद इस्माईल खाँ से गहरी मित्रता करने की ठानी । खान एक सिपाही आदमी था । इससे उसरे इस अफ़गान वेईमान की मित्रता को ऐसे समय पर जब कि मराठों की सेना आने-वाली थी, उचित समभक्तर उसके साथ मिलाप कर लिया।

पुरुष हो या स्त्री हो, यदि वह गुणवान स्त्रीर योग्य है, तो उसका जीवन सार्थक है; स्त्रीर नहीं तो स्रगणित प्रकार के जीव जन्तु इस संसार में पैदा होकर मर जाते हैं। उनके जन्म, जीवन स्त्रीर मृत्यु का हाल इसी प्रकार लुप्त हो जाता है, जिस प्रकार वे स्त्राप इस जगत में वे जाने पृष्ठे रहकर मर जाते हैं। यदि यह संसार किसी की कुछ परवाह करता है, किसी को स्मरण रखने योग्य समस्त्रता है, प्रशंसा करता है, स्रपना स्त्रादर्श बनाकर स्त्रनुकरण करता है, तो वह केवल गुणवान ही है।

वीरतास्त्री या पुरुष की बपौती नहीं है। जो उसे धारण और प्रकट करता है, वहीं वीर कहलाता है।

वीर राजपूत नौ मुसलिम नजफ़कुली खाँ श्रीर समरू की वेगम ने मिलकर अफ़गान गुलाम क़ादिर के छुक्के छुड़ा दिए थे श्रीर वादशाह शाह श्रालम के मान की उससे रचा की थी। इसका वर्णन पीछे हो चुका है। परन्तु इस लेख में उन दोनों मित्रों को शत्रुश्रों के रूप में दिखाने का वर्णन श्राता है। इस बैर का यह कारण हुआ कि जो मंत्री मण्डल इस वक्त शिक्तशाली था और जिसके हाथ में साम्राज्य की बाग डोर थी, उसने वीर नजफ़ कुली खाँ को उसकी जागीर के कुछ भाग से वंचित कर दिया और उसके स्थान में मुराद वेग को नियुक्त किया। मुग़ल मुरादवेग उस जागीर को अपने श्रिषकार में लेने को आ रहा था। वीर नजफ़ कुली खाँ भले ही मुसल-

मान हो गया था, परन्तु फिर भी उसकी नाड़ियों में जो पितत्र राजपूर्ती रक्त विद्यमान था, वह कोध से उवल आया। उससे यह अपमान सहन न हो सका। यद्यपि उसकी जागीर का कुछ अंश ही छीना गया था, तथापि उसने इसमें अपनो सर्वथा अप्रतिष्ठा समकी। जब मुराद बेग जाने लगा, तब नजफ़ कुली खाँ ने, जो उसकी बात में लगा हुआ था, उसको मार्ग बें रोककर पकड़ लिया और रेवाड़ी में कैद कर दिया।

तारीख ५ जनवरी सन् १७== ई० को शाह आलम ने बहुत सी शाहज़ादियों और शाहजादों को अपने साथ लेकर जयपुर श्रीर जोधपुर जाने के उद्देश्य से प्रस्थान किया। बादशाह ने संधिया से तोते की तरह आँखें फेर लीं। मार्ग में उसको यह उचित प्रतीत हुआ कि नजफ़ कुली खाँ को, जिसका यह निश्चय है कि मेरा गोकुलगढ़ का दढ़ दुर्ग टूट ही नहीं सकता श्रौर जो श्रपने मन में यह प्रण ठाने वैठा है कि बिना सचिच बनाए में अधीनता न स्वीकार ककँगा, दमन करने का अब श्रव्छा श्रवसर है। इस वक्त बादशाह के लशकर में नजीवों की पल्टनें, जो थोड़ो कवायद जानतो थीं, शरीर-रक्तक सेना, जो लाज कुर्ती कहलाती थी, बहुत वड़ी संख्या मुगलों के रिसाले की, और तीन शिक्तित पल्टनें, जिनको स्वर्गीय समक ने खड़ा करके कवायद परेड सिखाई थी श्रीर जो श्रव तोय-खाने श्रीर दो सी के लगभग गोरे तोपचियों के साथ समक की बेगुम के अधीन थी, सम्मिल्लित थीं। इसके अतिरिक्त

बादशाह के साथ वल्लभगढ़ का जाट राजा हीरासिंह और इस्माइल वेग की सेना की एक छोटी टोली राजा हिम्मत बहा-दुर की अध्यक्तता में भी थी छ।

तारीख ५ अप्रैल †सन् १७८८ ई० को बड़े तड़के नजफ़ कुली खाँ की ओर के लोगों ने, जो धिर गए थे, बड़ा प्रबल प्रहार किया। शाही ख़रगाह उस समय इतनी अधूरी और अप्रस्तुत थी कि बादशाह के कुटुम्ब सहित मारे जाने या पकड़े जाने का बड़ा डर था। जब बेग्म को इस बात का पता लगा, तब वह बादशाह के डेरों की ओर दौड़ी आई और शाह आलम को सपरिवार कुशलतापूर्वक अपने निजी शिविर में ले गई। शाही सेना में हलचल मच रही थी कि ऐसी विषम परिस्थित में जार्ज टामस के अधीन बेगम की तीनों पल्टनें और तोपें आतुरता से भपटीं और बड़े बेग से शत्रु पर गोलियाँ चलाई कि धावे करनेवालों का बल टूट गया। उधर शाही लशकर को भी तैयार होने और सँमलने का अवसर प्राप्त हो

<sup>•</sup> सेना दल की उपर्युक्त संख्या "मुगल एम्पायर" के अनुसार है। किन्तु "सिरधना" में बेगम की साथी फौज की संख्या "केवल तीन शिचित रेजिमेंटें और एक तोपखाना जार्ज टामन की अध्यचता में" लिखा है। एक उर्टू इतिहास में सेता का क्योरा यह है—नजीवों की पल्टन, लाल कुतीं, कवायर फिंगिस्तानी जाननेवाले मुगलों के दस्ते, सवारों के दो सौ फिंगिस्तानी गोला-अन्याज, तीन पल्टन समक्ष की कवायर सिखाई हुई। इस सेना की अफतर समक्ष की बेगम थी।

<sup>🕆</sup> उर्दू पुस्तक में तारीख १० अप्रैल सन् १७८८ ई० लिखा है।

गया, जिससे श्रव बादशाह की श्रोर की समस्त सेना लड़ने लगी। बेगम भी बादशाह को परिवार सिहत श्रपने डेरों में पहुँचाकर रणस्थल में श्रा पहुँची श्रीर जब तक युद्ध होता रहा, वह निरंतर पालकी में उपस्थित रही। श्रंत में विद्रोही सेना के पाँव उखड़ गए श्रीर वह भाग निकली। दुर्ग पर शाही श्रिधकार हो गया %।

इस बात को सब ने क़बूल किया कि बादशाह तो इस लड़ाई में सर्वथा बेगम की तत्परता और वीरता से ही बचा; और नहीं तो उसका बचना कठिन था।

विजय होने पर एक द्रवार किया गया, जिसमें बादशाह ने खुल्लम खुल्ला सब के समझ देगम की सेवाओं के लिये धन्यवाद दिया, उसको ख़िलझते फ़ाजरा प्रदान किया, तथा बादशाहपुर का बड़ा परगना, जो यमुना के दाहिने तट पर दिल्ली के दिक्तण में है, जागीर में बजशा। वह उसे अब तक अपनी पुत्री तो कहता ही था, इसके अतिरिक्त जेवउल्निसा (नारीभूषण) की उपाधि से और सुशोभित किया।

<sup>\* &</sup>quot;मुगल एम्पायर" के लेखक ने यह और अधिक लिखा है कि सरदार (नजफ कुली खाँ) का दत्तक पुत्र 'चेला' गोली से मारा गया। गुसाइयों के नायक हिम्मत बहादुर ने बड़े मतवाले-पन से धावा किया, जिसमें असके २०० गुसाई खेत वहै। नजफ कुली खाँ अपनी तोर्पे खोकर इट गया।

उर्दू तारंख में लिखा है कि बेगम का हुक्का-बरदार लड़ाई में पालकी के पास से ही गोले से उड़ गया; बेगम को त्योरी पर जरा भी बल नहीं पड़ा; वह बरावर अही रही ध

नजफ़कुली खाँ ने भी मंजूर श्रली खाँ द्वारा समा की प्रार्थना की। समक की वेगम ने उसके पत्त को पुष्ट किया, जिसका यह परिणाम हुआ कि उसको पूर्णतया समा प्रदान की गई और वह पुनः बादशाह का कृपापात्र बन गया।

#### पिशाच-लीला

क्या एतबार दह का इबरत की जा है यह। इशरत फिजा कभी कभी मातमसरा है यह॥ दिल्ली ! राजधानी दिल्ली ! भारत के नगरों में तेरी शान. तेरा इतिहास भी श्रद्धत, श्रनुपम श्रौर श्रपूर्व है। जैसे तेरे प्रताप, तेरे गौरव और तेरी उन्नति को कथा हर्षदायक और प्रशंसनीय है, वैसे ही तेरे श्रधःपतन, तेरे पाशविक श्रत्याचार का बखान भी अति भयंकर और विस्मयजनक है। कोई नहीं बता सकता कि कितनी बार तुभ पर उन्न त्राक्रमण हुए: कितने दक्ते तुक्तमें लूट खसोट, मार धाड़ श्रीर हत्याकांड हुए। जितना तेरा बिगाड़ खुधार हुआ है, कदाचित् भारतवर्ष के श्रोर दूसरे नगर का नहीं हुआ। तू बनकर बिगडती श्रीर विगड़ विगड़कर सँवरती रही है। तेरा ढंग हो निराला है. तेरी शान ही जुदा है। बहुत प्राचीन समय को जाने दो, मुगलों के उत्थान-पतन में हो, जिसका दिग्दरीन इस पुस्तक में हुआ है, तेरे ऊपर जितने प्रहार हुए, जितनी बार रक्त की नदियाँ तुभ में बहाई गई, उनका ही वृत्तान्त सुन कर मजुष्य का दिल दहलता है और शरोर के रोएँ खड़े हो जाते हैं। तभी तो उर्दू के प्रसिद्ध प्राकृत शायर हाली पानी-पती ने कहा है—

> ज़िक दिल्लीये मरहूम का ऐ दोस्त न छेड़। न सुना जायगा हमसे यह फ़िसाना हरगिज़॥

मुग़ल वादशाहत के नष्ट भ्रष्ट होने पर उसके श्रांतिम नाम मात्र वादशाह वहादुर शाह ज़फ़र ने सन् १=५७ ई० के स्तिपाही विद्रोह के पीछे तेरी दुःखमयी शोचनीय दशा देख-कर जो एक कहणाजनक श्रोर दिल हिलानेवाली गृज़ल कहो थी, उसके शेर श्रव भी हृदय को विदीर्ण करते हैं। वह गजल इस प्रकार है—

गई यकवयक यह हवा पलट मेरे दिल को अब न करार है।
कर् गुमे सितम का मैं क्या वयाँ मेरा गुम से सीना फिगार है॥१॥
यह रिश्राया हिंद तबाह हुई कहूँ क्या जो इनपे जफ़ा हुई।
जिसे देखा हाकिमे वक्त ने कहा यह तो क़ाबिलेदार है॥२॥
यह सितम भी किसी ने है सुना जो दे फाँसी लाखों को वेगुनह
वले कलमा गोयों को तरफ़ से अभी उनके दिल पे गुवार है॥३॥
न दबाया ज़ेरे चमन उन्हें न दी गोर और कफ़न उन्हें।
किया किसने यारो दफ़न उन्हें वे ठिकाने उनका मज़ार है॥४॥
जो सल्क करते थे औरों से कहूँ क्या वह जैसे हैं तौरों से।
वह हैं तेगे चर्ल के ज़ोरों से रहा तन पे उनके न तार है॥४॥
न था शहर देहली यह था चमन वले सब तरह का था याँ अमन
जो ख़िताब इसका था मिट गया फ़क़त अब तो उजड़ा द्यार है॥६॥

यह ज़माना वह है बुरा कि चलो बचके सवसे अलग अलग । न रफ़ीक़ कोई किसी का अब न कोई किसी का यार है ॥७॥ तुभे क्या ज़फ़र है किसी का डरतू ख़ुदा के फ़ज़्ल पेरख नज़र ॥ तुभे है वसीला रस्ल का वहीं तेरा हामीकार है ॥=॥

दुर्भाग्यवश एक ऐसी ही दुर्घटना का उल्लेख इस अध्याय में किया जायगा। कदाचित इसके संबंध में यह कहा जाय कि समक्ष की रेगम के जीवन चरित्र से इसका कुछ लगाव नहीं है, न किसी लेखक ने इस वृत्तान्त को उसकी जीवनी में पहले लिखा है। अतः इस विचार से इस वार्ता का यहाँ लिखना विलकुल अप्रासंगिक है। किन्तु यदि यह कहना सत्य मी हो, तो इसके विषय में यह विदित करना अनुचित न होगा कि ऐसी दुःखदायी घटना अपने निरालेपन और दाक्य कठोरता के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इतनी महत्त्वशालिनीं है कि बेगम के चरित्र में, जिसका संबंध मुगल साझाज्य से बड़ा ही घनिष्ट था और जिसके समय में यह पिशाच-लीला हुई, इसका उल्लेख करना अनुचित न होगा। यदि इस विचार से इसे देखा जाय तो यह अप्रासंगिकता के दोष से रहित है।

गुलाम क़ादिर के वर्णन में यह प्रकट किया जा चुका है कि कभी बादशाह शाह आलम बेगम समह और नज़फ कुलो खाँ को बुलाकर गुलाम क़ादिर से युद्ध करता था, और कभी उसको अमीर उल्उमरा का उच्च पद देकर यहाँ तक सम्मानित करता था कि दस्तूर गोशवारह निज करों से उसके सिर पर

बाँध देता था। बादशाह का कर्त्तव्य इससे अधिक दढ़ और स्पष्ट होना चाहिए था; क्योंकि कहा है—

जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुशकिल है।

गुलाम क़ादिर ने भोले भाले इस्माइल वेग को दम दिलासे देकर अपनी ओर कर लियाथा। इस्माइल वेग बड़ा वीर अफ-सर था और मुग़ल सेना पर उसका बड़ा आतंक और प्रभाव था। गुलाम क़ादिर को देसे ही मनुष्य की आवश्यकता थी। उसने न जाने क्यों अपने मन में यह ठान ली थी कि मैं वह पाश्यविक अत्याचार और दाहण अपराध कहूँ, जिसके आगे तीस वर्ष पूर्व गाज़ी उद्दोन की प्रकट को हुई निर्द्यता छिप जाय।

उसने इस्माईल वेग से कहा कि अपनी विखरी हुई सेना को शीअ एकत्र कर लो। इस्माइलवेग तो यह काम करने को चला और गुलाम कादिर ने दिख्ली का मार्ग लिया। वहाँ पहुँचकर मंजूर अली खाँ के द्वारा राजभिक्त प्रकट करने की कुटिल नीति का अवलंबन किया। इस्माइलवेग भी अब पहुँच गया था; इसलिए गुलाम कादिर ने यह जतलाया कि इस्माइल वेग और मैं हृदय से साम्राज्य को मराठों के फंदे से निकालना चाहते हैं। वास्तव में इस्माइलवेग का तो यही आशय था। दोनों सरदार अर्थात् गुलाम कादिर और इस्माइलवेग ने इस समय बड़ी अर्थीनता और नरमी दिखाई। सिंधिया भी चुप न रहा। उसने थोड़ी सी सेना दिल्ली भेज दी, जिसने लाल किले में अपना डेरा जमाया। उसको देखकर कपटी गलाम

कादिर और इस्माइलवेग ने शाहदरे में जाकर अपने डेरे खड़े किए; क्योंकि अभी इनका दल इकट्टा नहीं हुआ था। अब जुलाई का मास था। खेती का समय व्यतीत हो चुका था। गुलाम क़ादिर के पठानों श्रीर रुहेलों के कठोर व्यवहार श्रीर कारण अन्न के ज्यापारी लशकर में न उहर सके। फिर क्या था; सिपाही भी भागने लगे। इसलिये यह सोचकर कि न जाने क्या कठिनाई उपस्थित हो, गुलाम कादिर ने अपने भारो और बोकल सामान गौसगढ़ को भेज दिए। उसने अपने साथियों सहित बादशाह से फिर यह कहना आरंभ किया कि सिंधिया की मित्रता छोड दी जाय। बादशाह ने अपनी परिस्थिति का विचार करके यह उचर िद्या कि मुक्ते यह बात नहीं भाती। शाह आलम के इस समय इतनी दढ़ता धारण करने का यह हेतु था कि एक तो मराठों की सेना हिम्मत बहादुर के नीचे उसके समीप विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त उसे गुल मुहम्मद, बादलवेग खाँ, खुलेमान वेग श्रीर दूसरे मुगुल सरदारों से भी सहायता पाने को आशा थी, जिन्हें वह अपना हितकारी समसता था। अतः ऐसा प्रतीत होता था कि गुलाम क़ादिर और इस्माइलबेग आदि का पच अब सर्वथा गिर गया।

इधर इन षड्यंत्रकारियों पर जो यह द्वाव पड़ा, तो उन्होंने द्राव तक राजभक्ति का जो मिथ्या स्वाँग रच रक्ला था, उसको त्याग कर प्रत्यत्त में अपना असली सक्रप दिखाया और वे श्रपनी भारी भारी तोपों से लाल किले पर गोले बरसाने लगे। बाद-शाह ने भी श्रब खुल्लम खुल्ला मराठे सचिव से कुमक मँगाई, जो इस समय मथुरा में मौजूद था। परन्तु माघवजी सिंघिया ने, जिसको श्रनेक बार शाह श्रालम की दढ़ता श्रीर शुद्ध भाव के श्रभाव का परिचय मिल चुका था, उससे बचना चाहा, जिससे बादशाह को भली भाँति शिचा मिल जाय। उसे मुसलमानों की भगड़ालू प्रकृति श्रीर लड़ाकेपन की रुचि का भी पूर्ण श्रनुभव था; इस कारण वह उनसे एक ऐसा शुद्ध करने से, जिसमें वे सब सम्मिलित हो जायँ, यथा-साध्य किनारा करता था। क्योंकि यह बहुत सम्भव था कि जब मुसलमानों को बाहर लड़ने को कोई श्रीर न मिलेगा, तो वे श्रापस में ही लड़ अगड़कर कट मरेंगे।

इन गूढ़ रहस्यों को सिंधिया ने अपने मन में रखकर एक ऐसी दरमियानी चाल चली, जिससे साँप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। उसने समक की बेगम के पास दूत मेजा और उससे यह आग्रह किया कि तुम शीन्न ही बादशाह के सहायतार्थ पहुँच जाओ। परन्तु बेगम भी उससे कुछ कम चतुर और कुशल न थी, जो उसकी इस चाल में आ जाती। वह तत्काल समभ गई कि दाल में कुछ काला है। इसलिये उसने सिंधिया के पास यह उत्तर भेजकर अपना पीछा छुड़ाया कि जब मेरी अपेना आपकी सेना और शक्ति कहीं बढ़ चढ़कर है और फिर भी आप बचते हैं, तो मैं दीन हीन अबला क्या कर सकती हूँ। ग्रंत में सिंधिया ने ग्रपना एक विश्वासपात्र ब्राह्मण्योजा, जो तारीख १० जुलाई को दिल्ली पहुँचा; श्रौर उसके पाँच दिन पीछे दो हज़ार घुड़सवार सेना सिंधिया के संबंधी राय जी की अध्यक्ता में श्राई। दूसरी श्रोर से वल्लभगढ़ के जाटों ने भी कुछ सेना भेजकर पृष्टि की।

अपने लिये ऐसे अशुभ सगुन देखकर गुलाम कादिर घबराया श्रीर उसने भी श्रपना समस्त दल बल तुरन्त गौस-गढ से बुला लिया और खुब ही लूट खसोट पाने के भरें देकर उन्हें उभारा। तदनन्तर उसने इस्माइल वेग को यमुना पार जाने के लिये उस्काया जिसमें वहाँ पहुँचकर दिल्ली में रहने-वाली सेना को बहका कर बादशाह की श्रोर से विसुख करे। उस पर इस्माइल वेग का इतना प्रभाव था कि शाही लशकर का मुगल भाग तो तत्काल उसके पच में हो गया। जो शेष लेना. श्रभागे वादशाह के रक्षार्थ रही, वह सब हिन्दुओं की थी, जिसका सेनापित गुसाई हिस्मत वहादुर था। हिस्मत वहादुर का मन कदाचित् बादशाह के हित में नथा; अथवा इह गुलाम कादिर की धमिकयों से डर गया। और कदाचित् ऐसा हुन्ना हो, जो बहुत सम्भव था, कि इन शठों ने उसे कुछ दे दिलाकर बादशाह की आश्रोर से फेर दिया हो। गुसाई हिम्मत बहादुर बादशाह को शीघ्र छोड़कर चल दिया; और प्रपंचियों ने यमुना के उत्तर श्रोर इस पार श्राकर दिल्ली को अपने अधिकार में करा लिया।

बादशाह को बड़ी चिन्ता हुई और उसने अपने अनुचरों से सम्मति करके यह निश्चय किया कि मंजूर अली खाँ को भेजा जाय, जो स्वयं गुलाम कादिर और इस्माइल बेग के पास जाकर उनके मन की बात पृछे। मंजूर झली खाँ बादशाह की श्राज्ञा पाकर उनके पास गया श्रीर उसने यह प्रश्न किया कि अब तुम्हारे क्या विचार हैं ? उन्होंने यह उत्तर दिया कि दास तो अपने शरीर से केवल राज राजेश्ववर की सेवा करने के लिये आया है। मंजूर अली ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही करो; परन्तु लाल किले में अपने साथ अपनी सेना न लाओः इञ्च अर्दली लेकर चले आयो। और नहीं तो तुम्हें देखकर राजद्वाराध्यक्त हार वन्द कर देगा। इस्ती आदेश का दोनों सरदारों ने पालन किया और दूसरे दिन तारीख १८ जुलाई सन् १७८८ को उन्होंने ग्राम खास में प्रवेश किया। प्रत्येक को तलवार और अन्य पारितोषिकों के समेत सात मोहरों की ख़िलग्रत प्राप्त हुई। इसके श्रातिरिक्त गुलाम क़ाद्रि को एक रल-जटित ढाल अधिक मिली। इसके उपरान्त वे नगर में अवने निवासस्थान को आ गए, जहाँ इस्मा-इल बेग ने शेष दिन नगर-वासियों की रज्ञा और विश्वास के हित प्रबन्ध करने में बिताया। अगले दिन उसने अपना निवास तो उस हवेली में किया, जिसमें पहले मुहम्मद् शाह का मंत्री कमर उद्दोन खाँ रहता था; श्रीर श्रपनी सेना का डेरा उसने दो मील पर प्रसिद्ध निजाम उद्दान श्रौलिया के मकवरे के

समीप कराया, जो नगर के दिल्ला श्रोर है। गुलाम क़ादिर की सेना पास ही दिरयावगंज में रही श्रीर उसके श्रफसरों ने उन विशाल मन्दिरों में श्रपने डेरे लगाए, जिनमें पहले गाज़ी उद्दीन श्रीर पीछे मिर्ज़ा नजफ खाँ रहते थे। इस समय में दिल्ली की राजनीतिक परिस्थित यह थी कि गुलाम क़ादिर तो प्रधान मंत्री बना, जिसने कुरान की शपथ खाई कि में इस पद के कतंब्यों को ठीक ठीक पालन कहँगा; श्रीर उसके पूर्व पटेल माधव जी सिंधिया का नाम उड़ा दिया; श्रीर इन सब की सिम्मिलित सेना का नाम साम्राज्य की सेना रक्खा गया, जिसका सेनापित इसमाइल बेग था।

अब गुलाम कादिर ने बिलैया दण्डवत् करना छोड़ दिया श्रोर अपना वास्तविक भयंकर रूप प्रकट किया। तारीख २६ जुलाई को फिर वह किले में आया और दीवान खास में बाद-शाह से भेंट की। उसने इसमाइल बेग का नाम लेकर, जो उसके निकट ही खड़ा हुआ था, यह विदित किया कि लशकर मथुरा को कूच करने और मराठों को हिन्दुस्तान से बाहर निकालने को तैयार है। परन्तु सिपाहो लोग पहले अपना पिछला वेतन माँगते हैं, जिसका शाही खजाना ही उत्तर-दाता है; और केवल वही उसे चुका सकता है।

इस कथन का अंत में नवाब नाजिम, उप-नाजिम और रामरत्न मोदी ने समर्थन किया । लाला सीतलप्रसाद खजांची ने, (जो तत्काल वहाँ पर बुलाया गया था) कहा कि चाहे खजाने की उस सेना के लिये, जिसके खड़े करने में उसने कुछ योग नहीं दिया श्रीर जिसकी सेवा से उसने श्रव तक लेश मात्र भी लाभ नहीं उटाया, कुछ भी उत्तरदायित्व हो, परन्तु कम से कम इस कोश में ऐसे व्यय के हेतु कुछ नहीं है। उसने इस पर प्रत्यच्च कप से ज़ोर दिया कि जिस प्रकार बने, इस माँग का प्रतिवाद किया जाय।

इस खरी बात को सुनकर गुलाम क़ादिर तो फिर आपे में न रहा और उसको कोध का इतना अधिक आवेश हो आया कि जिस को वह सहन न कर सका। उसने तुरन्त वह पत्र निकाला, जो शाह ऋालम ने सहायतार्थ सिंधिया के पास भेजा था और जो उसके हाथ पड़ गया था। पुनः गुलाम क़ादिर ने आज्ञा दी कि वादशाह के सिपाही उसके शरीररज्ञक पहरे के समेत छीन लिए जायँ और उसे अलग करके कड़ी कैद में रक्खा जाय। इसके उपरान्त सलीमगढ़ के किसी छिपे हुए कोने से तैमृर के घराने का एक दीन हीन गुप्त बालक निकाला गया और उसे राजसिंहासन पर आकट किया गया। वेदार बख्त की उपाधि देकर उसके वादशाह होने की घोषणा कराई गई और समस्त दरवारियों और सेवकों से उसकी भेंट कराई गई। कहा जाता है कि नवाब नाजिम मंजुर श्रली ने उस अवसर पर बड़ी समम और हिम्मत का परिचय दिया; क्योंकि जब बेदार बस्त प्रथम बार बुलाया गया था, तब शाह आलम अभी तस्त पर विराजमान था; श्रीर जब उससे कहा गया कि इससे

उतरो, तो उसने इसका कुछ विरोध करना चाहा। इस पर गुलाम कादिर उसको मारने के लिये श्रपनी तलवार खींच रहा था कि मंजूर श्रली ने बीच में पड़कर बादशाह की समभाया कि आपत्ति का विचार करके समयानुसार कार्य करना उचित है। यह सुनकर वह शान्तिपूर्वक उठ खड़ा हुआ। तीन दिन और तीन रात बादशाह और उसका कुटुम्ब बरावर कड़ी ह्वालात में निराहार और निर्जल बड़े कप्ट में पड़ा रहा। गुलाम कादिर ने इस्माइल बेग को तो कह सुनकर शिविर में भेज दिया और मेरो श्रनुपस्थिति में इसने खूब लूट खसीट मचाई। इस्माइल बेग को भी इसकी शंका हुई, तो उसने अपना एक मनुष्य गुलाम कादिर के पास भेजकर स्मर्ण कराया कि प्रतिज्ञानुसार पारिश्रमिक खरूप मुक्तको या मेरे सिपाहियों को श्रव तक लूट में से कुछ नहीं मिला। किंत विश्वासघाती रहेले ने स्पष्ट अस्वीकार किया कि हमने कोई पेती प्रतिज्ञा नहीं की थी; और वह किले तथा समस्त वस्तु औं को मनमानी रीति से अपने प्रयोग में लाने लगा।

श्रव इस्माइल वेग की श्राँखें खुलीं श्रौर उसे श्रवनी मूर्खता का बोध हुआ। उसने तुरंत नगर की प्रजा के मुिखयाओं को खुलाया श्रौर उनको बहुत समकाया कि अपनी श्रपनी रक्षा का प्रबन्ध करें। उधर श्रपने सेनानियों पर यह दबाव डाला कि यदि रुहेले नगर में लूट मचावें, तो यथा संभव उनसे जितना प्रयत्न हो सके, उसमें वे श्रपनी श्रोर से कुछ कसर न

रहने दें। इस समय तो गुलाम क़ादिर का ध्यान शाही परि-वार को लूटने में अधिक लगा हुआ था; इसलिये नगर के विष्यंस करने का उसको श्रवकाश नहीं था। जब वह उन श्राभृषणों से तृप्त न हुआ, जो नवीन बादशाह ने वेगमों से लिए थे, जिसको कि पहले ही पहले गुलाम कादिर ने उनके समस्त गहने छीनने की सेवा पर नियुक्त किया था, तब उसको फिर यह सुक पड़ी कि शाह आलम अपने कुटुम्ब का स्वामी है: उसको अवश्य उस स्थान का पता होगा, जहाँ कहीं गुप्त धन रक्ला हुआ है। अनंतर जो अपराध श्रोर भयंकर अत्याचार हुए, उनका मूल कारण केवल यही अस था। २६ वों तारोख को उसने वेदार बख्त से कहा कि बुद्ध शाह आलम को शारीरिक कष्ट दो। इसके अनुसार ३० तारीख को यह घोर पाप हुआ कि शाह आलम के परिवार को कई एक वेगमों को पीटा गया, जिनके रुद्न श्रौर विलाप के नाद से समस्त राजभवन गूँज उठा। ३१ तारीख को उस दुष्ट ने यह सोचा कि मुक्ते अब इतना पर्याप्त धन मिल गया है कि पाँच लाख रूपए का पारितोषिक इस्माइल वेग श्रीर उसके सिपाहियों के पास भेजकर उनसे फिर मेल कर लिया जाय। इसका फल यह दुआ कि दोनों ने मिलकर नगर के हिन्दू साइकारों से फिर रुपए वस्त किए।

तारीख १ श्रगस्त को बादशाह से कल्पित दफीने बताने के निमित्त कहा गया, जिसने उसके जानने से सर्वथा श्रपनी अनिभक्षता प्रकट की। बेचारे बुड्ढ़े ने हारकर उस निर्दय से कहा—"यदि तुम समस्ते हो कि मेरे पास कोई दफीना है, तो वह मेरे शरीर के श्रंदर होगा। मेरी श्रॅतड़ियों को चीर डालो और अपनी तृप्ति कर लो।"

पुनः पूर्ववत् बादशाहों की वृद्ध विधवाश्रों का नाना भाँति से श्रपमान किया गया और उन्हें बड़ा कष्ट पहुँचाया गया। पहले तो उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ। क्योंकि उसका यह विचार था कि वे इम्तियाज महल की बेगमों को लुटवाने में सहायता देंगी। परंतु जब उन्होंने ऐसा न किया, तब फिर स्वयं उन्हीं को लूटा गया श्रीर उन्हें किले से बाहर निकाल दिया गया। जब ये सब श्रत्याचार हो चुके, तब गुलाम कादिर ने मंजूर अली खाँ को डाँटा, जिसका वह अब तक स्वयं प्रतिपालक था श्रीर उससे सात लाख रुपए माँगे। तारीख ३ अगस्त को गुलाम कादिर ने यह दुष्कर्म करके श्रपनी नीचता का परिचय दिया कि दीवान खास में वह तस्त पर नाम मात्र वादशाह के बरावर बैठकर उसके आगे इका पीता रहा श्रीर सब प्रकार से उसका उपहास करता रहा। तारीख ६ अगस्त को उसने शाहीतस्त को तुड़वाकर श्रीर उसके ऊपर जो जो सोने चाँदी के पत्तर लगे हुए थे, उन्हें उखड़वाकर गलवा डाला; श्रीर श्रगले तीन दिन पृथ्वी के खुदवाने और अन्य अनेक मनमाने उपाय करने में, जिनसे रफीने का पता चले, बिताए।

श्रंत में चिरस्मणीय तारीख १० श्रगस्त श्रा गई जो मुगल साम्राज्य की राजकीय स्थिति की कदाचित् सब से प्रसिद्ध तारील है। गुलाम कादिर, जिसके पीछे नायव नाजिम याकूब श्रली श्रीर उसके चार पाँच दुर्दान्त पठान थे, दीवान खास में दाखिल हुआ और उसने शाह आलम को अपने सन्मुख वुलाया। जब बादशाह वहाँ श्रा गया, तब फिर उसको यह भिड़की मिली कि दफीने का सब भेद बता दो। वेचारे बाद-शाह ने-जिसने अभी थोड़े हो दिन पहले अपने सोने चाँदी के पात्र, खुड़ सवार सेना के व्ययार्थ गलवाए थे-यह सचा और सीधा उत्तर दिया कि यदि कोई दफीना होगा, तो वह कहीं होगाः किंतु मैं उसका पता विलकुल नहीं जानता। इस पर दुष्ट रुहेला बोला—"इस संसार में श्रव तुम किसो काम के नहीं रहे हो; अतः तुम्हारी आँखें फोड़ दी जायँ !" वृद्ध पुरुष ने गम्भीरता से उत्तर दिया—"खुदा के लिये ऐसा न करो। तुम मेरे इन बूढ़े नेत्रों को छोड़ दो, जो साठ वर्ष तक रोजाना कलाम अल्लाह की तिलावत करके धुँथले हो चुके हैं।" परंतु उस पिशाच ने अपने अनुचरों को यह आजा दो कि बादशाह के पुत्रों श्रौर पौत्रों को, जो उसके पीछे पीछे लगे हुए चले श्राए थे श्रीर उस वक्त उसके समीप इधर उधर बड़े थे, पोड़ा पहुँचाई जाय। इस श्रंतिम श्रत्याचार ने बादशाह को अर्थार कर दिया, जिससे उसने कहा कि बाबा, ऐसा घोर दृश्य दिखाने के बदले तो मेरी आँखें ही फोड़ डालो गुलाम।

कृदिर तत्काल तख्त से भएटा और उसने बुहे को पछाड़कर भूमि पर गिरा दिया। वह आप उसकी छाती पर चढ़ बैठा और अपनी कटार से उसकी एक आँख निकाल ली। तद-नंतर आप तो उठ खड़ा हुआ और उस समय जो मनुष्य उसके पास खड़ा हुआ था—कदाचित् वह शाही घराने का याकूब अली था—उसको उसकी दूसरी आँख भी निकालने की आका दी। जब उसने नाहीं को, तब उसे भी गुलाम कृदिर ने मार डाला। पुनः पठानों ने बादशाह को बिलकुल अंधा कर दिया और स्त्रियों के विलाप तथा पुरुषों की घिकार के कोलाहल के बोच, जो बड़ी कठिनाई से पीछे शान्त हुआ, वे उसे सलीमगढ़ में पहुँचा आए। बादशाह ने इस घोर विपत्ति के समय जो वैर्य और दढ़ता दिखाई, वह वास्तव में बहुत ही सराहने योग्य है।

यद्यपि नगर-निवासियों को तुरंत ही इस दुर्घटना का समाचार नहीं मिला, तथापि शीव्र ही उनके पास गण्पें पहुँचने लगीं कि लाल किले में बड़े बड़े श्रन्याय हो रहे हैं।

तारीख ११ अगस्त को पवित्र राज-मंदिर में क्षियों श्रौर बालक बालिकाश्रों का निर्देयतापूर्वक बध करके गुलाम क़ादिर ने अपना मुँह काला किया।

तारीख १२ अगस्त को दूसरी बार इस्माइल वेग की मुट्टी गरम की गई, जिससे उत्तेजित होकर फिर उसने प्रजा से धन बटोरा और उसका कुछ श्रंश गुलाम क़ादिर के पास भेजकर श्रपनी मित्रता का परिचय दिया। ऐसी लूट से तंग श्राकर बहुधा लोग श्रन्यत्र भाग गए।

तारीख १४ अगस्त को दिल्ला से मराठों की कुछ सेना आई जिससे दुखी जनता को थोड़ा ढारस वँघ गया। इस्माइल वेग का गुलाम कादिर पर सश्चा विश्वास तो पहले ही नहीं रहा था, परंतु अपने सखा के पाश्चिक अत्याचारी से उसको और भी अधिक ग्लानि हो गई। इस कारण उसने मराठे सेनापति राणा खाँ से सन्धि की बातचीत करने का श्री गणेश किया। १= तारीख को मराठों का विशाल दल यमुना के बाएँ तट पर आ गया, जहाँ उन्होंने गौसगढ़ से खाद्य पदार्थ लानेवाली सैनिक टोली (Convoy) को बीच में ही छित्र भिन्न कर दिया: और उसकी रक्ता के लिये जो रुहेले पहरेवाले उसके साथ आए थे, उनमें से कई एक की यमपुर पहुँचा दिया। फिर क्या थाः लाल किले में लोग भूखों मरने लगे। जब ऐसी विषम परिस्थित उपस्थित हुई, तब गुलाम कादिर की सेना ने उससे लूटमार का अपना भागः माँगने के लिये चिल्लाना छुक किया। इसी भगड़े में सन् १७८८ का अगस्त महीना समाप्त इया।

ऐसी ऐसी श्रापित्तयों के सिर पर श्राने से भी गुलाम कृदिर सहसा चलायमान न हुआ। उसने वुर्ज-इ-तिला भवन की संगवालियों श्रीर अपने अफसरों के साथ डटकर मिद्रा पान की। उन शठों के समन्त शाही घराने की युवा शाह- जादियाँ और शाहजादे नाव श्रोर गाकर इस प्रकार रिस्राते थे. जैसे बाजारी रंडियाँ श्रीरभाँड किया करते हैं। उसने श्रपने सियाहियों की अशान्ति का दमन किया और इसकी कुछ परवाह न को कि मेरो जान जोखिम में है। तारीख ७ सितम्बर को यह जानकर कि मराठों को संख्या और शक्ति की वृद्धि हो रही है; कहीं ऐसा न हो कि मुभको घेरे में डाल कर चहुँ आर से मेरा मार्ग रोक दिया जाय, गुलाम कादिर अपनी सेना को यमुना पार उतारकर अपनी पुरानो छावनी में ले गया। जो लूट उसने मन खोलकर संचय की थी, उसका भाग गौसगढ़ को भेज दिया श्रीर ऐसी ऐसी भारी वस्तुएँ, जैसे बहुमृत्य डेरे श्रौर सिंगार की सामित्री, श्रपने सेवकीं को देकर उनको प्रसन्न कर लिया। १४ तारीख को वह पुनः श्रपने शिविर में श्रायाः क्योंकि उसको इस्माइल वेग की श्रोरसे खटका था। परंतु शोघ ही वह लाल किले को लोट गया ताकि वह फिर एक बार शाह आलम का, अपने विचार से, हठ तोड़कर गुप्त खजाने का रहस्य पूछे। जब वह अपने इस उद्देश्य में विकल हुआ और जियर देखो, उधर विपत्ति से घिर गया, तब उसका हृद्य उन भोषण यन्त्रणात्रों से काँपने लगा, जो उसके घोर पापों के बदले में उसको आगो भेलनी पडीं।

#### नष्ट देव की भ्रष्ट पूजा

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽत्मानं स्जाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥

परम पूज्य विता सर्वाधार सर्वशक्तिमान् घट घट व्यापी न्यायकारी जगदीश्वर केन्याय श्रीर नियम के विलक्कल विरुद्ध है कि उसको इस पवित्र मानवी सृष्टि में कोई सबल किसी दुर्वल पर श्रन्याय और श्रत्याचार करे। मनुष्य पाशविक श्रावेशों का जिस प्रकार दास बन जाता है, उसी प्रकार उसमें उच श्रीर उत्कृष्ट दिव्य भाव भी समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। यदि मनुष्य कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रादि अनेक विकारों के वशीमृत हो जाता है, तो कभी उसमें ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर-उपासना, सेवा, ऋहिंसा, श्रात्मत्याग श्रादि विविध पवित्र श्रीर श्रेष्ठ भाव भी-मानुषी स्वभाव के उत्तम गुण्-भी उत्पन्न होते हैं। विद्या ग्रहण करने की शक्ति, बुरे भले का ज्ञान, ईश्वर-अक्ति, पाप से भय करना आदि नाना अलौकिक गुणों और योग्यताओं को प्राप्ति का भागी इस स्थावर श्रीर जंगम रचना में केवल मनुष्य है। यही कारण मनुष्य के सभ्य श्रीर सुशोल कहलाने के हैं; इन्हीं भावों के वृद्धि पाने श्रौर उन्नति करने के कारण मनुष्य को श्रंत में दुर्लभ से दुर्लभ गति प्राप्त होती है।

यहीं कसौटी मनुष्य के खरे और खोटे परखने की है और इसी तराज से उसकी न्यूनता या अधिकता का पता लगता है। गुलाम कादिर के कुकमों पर दृष्टि डालने से यह बोध होता है कि मनुष्य गिरते गिरते कितना गिर जाता है।

शाह शालम मनुष्य था, मुसलमान बादशाह था। गुलाम कादिर के पितामह नजीव उद्दौला ने उसकी सेवा में ही अपना जीवन योग्यता से व्यतीत करके उच्च पद प्राप्त किया था। फिर पीछे उसका पुत्र और गुलाम कादिर का पिता जान्ता वाँ इसी वादशाह की सेवा में मान पाने के लिये इतना उत्कंठित हुन्ना कि उसने ऋपनी बहिन को मिर्जा नजफ खाँ के साथ और अपनी वेटी को उसके दत्तक पुत्र राजपृत नी-मुसलिम नजफ कुली खाँ के साथ ब्याह दिया। इसी गौरव को प्राप्त करने के लिये स्वयं गुलाम कादिर ने भी कोई कसर नहीं कोड़ी थी। फिर ऐसी कौन सी नवीन और विचित्र वार्ता हुई कि जिसके कारण वहीं शाह श्रालम संपरिवार ऐसी दुर्गति का पात्र वनाया गया, जिसका स्मरण करके श्रव भी शरीर के रोएँ खड़े हो जाते हैं ? यह केवल गुलाम क़ादिर की दुष्ट प्रकृति और नीचता के कारण हुआ, जिसका उचित और यथार्थ दंड उसको ईश्वर ने उसी के पाप के अनुसार तुरंत दिया।

मुहर्रम का मास आ गया था जिसमें मुसलमानों का दस दिन का धार्मिक त्योहार होता है। मुसलमानों के सुन्नी

श्रीर शिया दोनों सम्प्रदाय श्रपने श्रपने ढंग से पैगम्बर मह-म्मद साहव के नवासे अर्थात हज़रत अली के पुत्र हुसैन और उनके साथियों के करवला की लड़ाई में मारे जाने का शोक मनाते हैं। पर उस वर्ष इस उत्सव मनाने के लिये दिल्लीवालीं के चित्तों में शान्ति, उत्साह श्रीर उमंग कहाँ थी। एक श्रोर तो वे सेनाश्रों के द्वारा पीसे जाते थे, दूसरी श्रोर वे लाल किलं का हत्याकाएड हो जाने से अत्यंत विस्मित और भयभीत हो गए थे। श्रंत में तारीख ११ श्रक्तुबर का दिवस श्राया जो मुसलमानों के त्योहार का अखीर दिन था। उस दिन लोगों के मन को कुछ शान्ति श्रीर धीरज प्रतीत हुआ। यह बात प्रसिद्ध होने लगी कि अब इस्माइल वेग का राखा खाँ के साथ मेल मिलाप हो गया, श्रौर विशेष दल दिवण से आ रहा है। लैस्टोनिक्स (Lestonneaux) श्रीर डी बौगनी ( De Bolgne ) अपनी प्रवत तिलंगी पत्तरनों समेत आ गए। शाहदरे में पठानों के डेरों में पूर्ण रूप से हुल्लड़ श्रीर हलचल मच गई। ज्यों ही तारील ३१ अक्तूबर की रात हुई कि लाल किले को ऊँची भोतों ने अपना भेद उन पर खोल दिया. जो बहुत दिनों से उसे टटोल रहे थे। भारी धमाके के शब्द से बाह्य का ढेर फटकर वायु में उड़ा, जिसकी चिंगारियाँ उडकर तत्काल सफीलों के ऊपर चहुँ श्रोर फैल गई। दर्शक उसी समय यमुना की और मुँह किए शहर पनाह की ओर दौडे। उजाले में उन्होंने नावों को नदी में उस पार जाते देखा। एक हाथी तेज चाल से रेती में द्रोही गुलाम क़ादिर का लिए जा रहा था। गुलाम क़ादिर सलोमगढ़ से चोर घाट के मार्ग से भाग आया था और अपने चलने से पहले उसने देदार वस्त ( अर्थात् अपने बनाए बादशाह), नवाब नाजिम मंजूर अली खाँ और शाही घराने के समस्त मुख्य मुख्य लोगों को निकालकर भेज दिया था।

ठीक ठीक सच्ची घटनायँ जो उस दिन लाल किले में हुई थीं, सदैव के लिये अविदित रहेंगी &।

मराठे सेनापति ने तुरंत किले को अपने अधिकार में

<sup>\*</sup> उपर्युक्त वृत्तांत लिखते हुए अँगरेजी पुस्तक 'मुगल एम्पायर' के रचिता मिस्टर हैनरी जार्ज कैनी प्रकट करते हैं —

<sup>&</sup>quot;सब का यह विचार है कि गुलाम कादिर ने किले में इस कारण आग लगा हो थी जिससे शाह आलम का नाश हो जाय और उसके पैतृक भवन के जलते हुए खंडहरों में होकर उसके दीर्व अपराध रूपी हवन में पूर्ण आहुति पड़ जाय; अथवा तारीख सुजफ्करी के लेखक के कथनानुसार गुलाम क़ादिर चाहता था कि वह अखीर दम तक मराठों के वेरे का मुकाबला करें; किंतु बाहद के फट जाने के शब्द से वह भाग निकला और मराठों ने सुरंग लगाकर बाहद को उड़ाया था।" मेरे विचार में जनता के अनुमान की ही विशेष संभावना प्रतीत होती है। यदि गुलाम क़ादिर का लड़ने का उद्देश्य होता, तो वह पहले से ही अपनी सेना को क्यों यमुना पार भेज देता? और क्यों वह सुरंग को देखते ही—जो उसे विदित होगा कि अधिक करके वेरे की लड़ाई की एक रीति है —शाही कुडंब को तो निकालकर ले गया और केवल शाह आलम को छोड़ गया? और फिर वह उसको जीता क्यों छोड़ गया? इन बातों से यही प्रतीत होता है कि गुलाम क़ादिर ने हो शाह आलम को भरम करने के लिये चलते समय आग लगा दी थी।

ले लिया। उसके सिपाहियों के प्रयत्न से आग शीव वुका दी गई, इस कारण अधिक हानि नहीं होने पाई। शाह आलम और उसके कुटुंब की जो वेगमें रह गई थीं, उनको मौत के मुँह में से छुड़ाया और जो कुछ सुविधाएँ उस समय संभव थीं, वे उनको पहुँचाई गई और आगे के लिये उनको पूरा धीरज वँधाया गया। इसके अनंतर राणा खाँ तो सिधिया के पास से और कुमक आने की बाट जोहने लगा और पठान लोग अपने अपने घरों को चल दिए।

पूने के दरबार ने अपना हित पटेल की पुष्टि करने में देखा; इसिलये तुकोजी होलकर की अध्यक्तता में एक प्रवल सेना उसके पास भेजी और यह प्रतिक्षा की कि लड़ाई में जो लाभ प्राप्त होगा, उसे दोनों आपस में बाँट लेंगे। इस सेना के आगमन का राणा खाँ ने और बहुत दिनों से कष्ट सहते हुए दिल्ली-निवासियोंने खागत किया। जब किले की रचा का प्रबन्ध हो गया, तब जो शेष सेना बची, उसे लेकर राणा खाँ, अप् खाँडे-राव और अन्य सेना भी गुलाम क़ादिर के पीछे चली। जब उस पर बहुत उम दबाव पड़ा, तब वह कूच करके मेरठ के किले में घुस गया। वहाँ अभी कुछ दिन ही रहा था कि उसको चारों और से घेरे में ले लिया गया। शत्रु की सेना बहुत बड़ी थी और उसके बचाव का मार्ग रुक गया था; इसिलिये उसका घमंड ट्रुट गया और उसने अति पराधीनता और नम्रताकी शतें उपस्थित करके संधि करनी चाही; परंतु वह अखीकत हुई इ

तब लाचार होकर उसने मरने पर कमर वाँधी। तारील २१ दिसम्बर को राणा खाँ और डी बौगनी ने सब ओर से धावा कर दिया; परंतु गुलाम कादिर और उसके सिपािहियों ने जाड़े के छोटे दिन में उससे बहुत साहसपूर्वक अपनी रत्ता की। तो भी अब गुलाम कादिर के सिर पर विपदा के काले काले वादल छा रहे थे। उसके सिपाही सब प्रकार से इस समय हारे थके हो गए थे, इससे गुलाम क़ादिर ने उसी रात को उन्हें छोड़कर जाने की चेष्टा की। वह चुपके से किले से खिसक आया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने अपनी काठी के खीसों में बहुमूल्य रत्न और मिण्यों के आमूषण दूँस दूँसकर भर लिए, जो लाल क़िले की लूट में उसके हाथ लगे थे, और जिन्हें वह अपने पास हो इस अभि-प्राय से रखता था कि आड़े वक्त में मेरे काम आवेंगे।

वह गुलाम क़ादिर जो श्रमी बहुत दिन नहीं बीते थे कि वुर्ज-ए तिला में श्रपने श्रफसरों के साथ बैठा हुआ रंग रिलयाँ मना रहा था और घमंड के नशे में चूर हुआ किसी को श्रपने आगे कुछ नहीं समझता था, इस समय ऐसी घोर किटनाई में पड़ा था कि अकेला शीत श्रुत की रात्रि को मनुष्यों के श्राने जाने के स्थानों से बचता हुआ श्रीर श्रपने मन में यह आशा करता हुआ कि यमुना उतरकर सिखों की शरण में किसी तरह जा पहुँ, बारह मील से ऊपर चला गया। श्रभी मातः काल की पौ न फटी थी और आकाश में धुंध छा रहा था

कि उसका थका माँदा घोड़ा खेतों के बोहड़ मार्ग पर चक्कर लगाता हुआ अचानक एक कुएँ के पास के पौदर अमें गिर गया। घोडा तो श्रभागे सवार को पटककर श्रपनी पीठ के हलके हो जाने से उठकर बैलों की चढ़ाई पर कूदता हुआ दौड़ गया। परन्तु उसके सवार को कुचले जाने के कारण चोट श्रा गई थी जिसके सदमे से वह अवेत हो गया और जहाँ गिरा था,वहीं पड़ा रहा। जब दिन निकला श्रौर उजाला हुश्रा, तव किसान श्रपना कुआँ चलाने को गया, जिससे उसके गेहूँ के खेत में पानी दिया जाता था। उसने देखा कि एक मनुष्य बढ़िया ज़री के वस्त्र पहने पौदर में पड़ा हुआ है। उसने उसे तुरंत पहचान लियाः क्योंकि थोड़ा ही काल हुआ था, जब गुलाम कादिर के पठान सिपाहियों ने उस को लुटा था; उस समय उसने गुलाम कादिर के श्रागे जाकर पुकार की थी। परन्तु उसने उसे फटकार दिया था। गुलाम कादिर का मुँह देखते ही उसे वह अत्याचार स्मरण हो श्राया, जो उसके ऊपर उस समय हुआ था। इससे उसने अपने मन में जल भुनकर मुँह बनाकर उसे चिढ़ाने के लिये कहा-"सलाम नवाब साहब !" दुरात्मा

<sup>\*</sup> पौदर = कूएँ के पास की वह नीचे ढालुआँ भूमि जिस पर से पुरवट चलने के समय वैल बराबर आया जाया करते हैं।

<sup>ं</sup> वह जाति का ब्राह्मण था। उसका नाम मीखा था और वह जानी आम का रहनेवाला था, जो वेगन समरू की जन्मभूमि जुताने के समीप है। बादशाह शाह आलम ने भीखा की इस सेवा से प्रसन्न होकर उसे माफी मूमि प्रदान की थी, जो अब तक उसके वंशजों के पास चली आती है।

गुलाम क़ादिर, जो हारा थका और भूख प्यास से चूर चूर हो रहा था, यह सुनकर डरके मारे चौंक पड़ा। वह उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसने कहा-"तुम मुक्ते क्यों नवाब कहते हो! मैं तो एक दीन सिपाही हूँ जो घायल होकर अपने घर को जाता हूँ। मेरे पास जो कुछ था, वह सब जाता रहा। तुम मुक्ते गौसगढ़ को जानेवाली सड़क बता दो। मैं तुमको पीछे से इसका पारितोषिक दूँगा।" यदि भीखा के मन में गुलाम कादिर के संबंध में कुछ संदेह भी था, तो वह गौसगढ़ का नाम सुनकर तत्काल दूर हो रया। उसने लोगों को बुलाने के लिये तुरंत पुकार मचाई और शोध ही अपने शिकार को राणाखाँ के शिविर में लेगया। वहाँ से गुलाम क़ादिर के द होकर मथुरा में सिधिया के पास भेजा गया।

गुलाम क़ादिर के चले जाने के पीछे मेरठके किले में पठान विना सरदार के रह गए: इसलिये उसे छोड़ कर उन्होंने अपने अपने घर का मार्ग लिया। नाम मात्र के बादशाह वेदार बस्त को दिश्ली भेजा गया, जहाँ पहले तो उसे कारागार में रक्खा गया, किर उसकी हत्या की गई। अभागे नवाब नाजिम मंजूर अली ने गुलाम क़ादिर की लाल किले वाली पाशिवक लीलाओं में बहुत कुछ योग दियाथा, जिससे सब के हृदय में उसके विषय में विश्वासघात करके आना कानी करने का सन्देह हो गया था। उसको हाथी के पाँव से बाँधकर तब तक बुरी तरह से गिलियों में घसीटा गया, जब तक कि वह न मर गया।

रुहेलों के नवाब गुलाम कादिर के दुर्भाग्य की कथा इससे श्रीर भी कहीं बढ़कर भयंकर है। जब वह मधुरा में पहुँच गया, तव लिधिया ने उसको तशहीर कराने का दंड दिया। उसे काले गधे पर चढाकर पूँछ को ओर उसका मुँह करके वाजार में फिराया गया, और उस हे साथ जो पहरेवाले थे. उनको यह आजा हुई कि बड़ी बड़ी दुकानों के आगे उसे ठह-राया जाय और वायनो अ के नवाब के नाम से प्रत्येक दूकान से एक एक कौड़ी को भीख माँगी जात। वह अधम मनुष्य इस घृणित व्यवहार से सब की दृष्टि में निंदनीय हो गया। इसके पीछे उसकी जीभ काट ली गई। तदनन्तर और और अंगों से भी उसे शनैः शनैः विहीन किया गया। अर्थात् पहले तो उसको बादशाह के बदले में अंघा किया और पीछे से उसकी नाक, कान, हाथ, श्रीर पाँच भी काट दिए गए। श्रीर इसके अनन्तर उसको दिल्ली भेज दिया गया। मार्ग में मौत ने आकर उसकी पीड़ा का

<sup>ः</sup> बावनी महल के दलांके में बावन परगते थे जो अब सहारनपुर और मुजफ्फर नगर के जिलों में सम्मिलित हो गए हैं। उसमें तन गढ़ थे—परथरगढ़ बाएँ को, खुखर-तल गंगा के दाहिने और गौसगढ़ मुनक्फरनगर के समय। पहले दोनों दुर्ग तो बजीर नजीब उद्दोला ने उस मार्ग के रनार्थ बनाए थे, जो स्हेलखंड के उत्तर पश्चिम के कोने में उसकी जागीर की छोर को जाना था; क्योंकि गंगा यहाँ प्रायः सदैव पायाब बहती है, उस समय के अतिरिक्त जब कि उसमें री आ जाती है। तीसरा किला जावता खाँ ने बनाया जहाँ अब तक एक बहुत बड़ी सुडी अमसजिद विद्यमान है।

निवारण किया। उसकी मौत का कारण यह बतलाया जाता है कि तारीख ३ मार्च को उसको एक पेड़ पर लटका दिया गया। अब उसका कटा घड़ रह गया जो दिल्लो पहुँचाया गया श्रीर नेत्रहीन बादशाह के श्रागे रक्खा गया। इससे पूर्व इससे श्रिक वीभत्स दृश्य दीवान खास में कभी उपस्थित नहीं हुआ था।

गुलाम क़ादिर का जो निवासस्थान गौसगढ़ था, उसको भी खोदकर पृथ्वी के बराबर ऐसा कर दिया गया कि मस-जिद के अतिरिक्त उसका और कोई चिह्न नहीं रहा। उसका भाई डरकर पंजाब को भाग गया।

जो लोग धन को प्राप्ति के लिये अधे बने फिरते हैं, उसका संवय करने में धर्म या अधर्म का विचार नहीं करते हैं और जिन्होंने लोभ के वश होकर अपना यह अन्ध विश्वास बना रक्खा है कि—

> اے زر تو خدا نئی و لے بخدا\* ستار عیوب و قاضی الحاجاتی\*

श्रयांत् हे धन! तू ईश्वर तो नहीं है, परंतु ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ कि तू सर्व दोष-निवारक श्रीर समस्त इच्छाश्रों का पूर्णकर्ता है। (श्रयांत् ईश्वर के सब गुण तुक में वर्त्तमान हैं।)

उनके लिये गुनाम कादिर के जीवन का जीता जागता उदा-हरण बहुत ही शिवायद है। श्राश्चर्य नहीं कि हमारे पाठकगण यह बात जानने के लिये परम उत्झुक हों कि वह मिण्यों से लदा घोड़ा गुलाम कादिर को जानी प्राम के खेतों के क्र्य के पौदर में गिराकर किथर चला गया और वह अगणित तथा बहु-स्ट्य धन किसके हाथ पड़ा। इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कहीं कुछ पता नहीं चलता; परंतु स्किनर साहिब के जीवन चित्र (Skinner's Life) में यह अटकल लगाई गई है कि वह फरासीसी जनरज लैस्टोनिक्स के हाथ पड़ा, जिसको पाते ही उसने अटपट सिधिया की सेवा का परित्याग किया। इस प्रकार भारत के शाही मुगल घराने के उत्तम रह फ्रांस देश में पहुँच गए।

### अतिशय कठोर दंड

नावक-श्रन्दाज़ जिधर श्रवरुए जाना होंगे। नोम विस्मिल् कई होंगे कई वेजाँ होंगे॥

समक की वेगम का जीवन चरित्र तिखते लिखते पिछले दो अध्यायों में उसकी समकालीन ऐसी कठोर घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें मुख्य नायिका की जीवनी के कम का तार टूट गया है; इसलिये पुनः उसे प्रहण किया जाता है। उन वार्ताओं का पदि और कुछ संबंधन हो, तो भी एक बात तो यह अवस्य प्रकट होती है कि उस युग के शासकों के हदय कैसे कठोर और निर्द्य थे। वेगम भी उसी रंग में रंगो दिखाई देती है, यद्यपि उसमें श्रीर श्रीर श्रनेक उत्तम तथा श्रेष्ठ गुण भी दिद्यमान थे। पादरी हियर साहब ने वेगम के विषय में बहुत सी प्रशंसनीय बात कही थीं, जिनका वर्णन श्रामे होगा, किंतु वह भी यह कहने से न चूके कि "रेगम का मिजाज श्राम वगुला था।"

सन् १७६० में बेगम प्रधान मंत्री (सिधिया) के पास अपने वल बल सहित मधुरा में डेरे डाले पड़ी हुई थी कि एक दिन यह संवाद मिला कि दो कनीज़ों (दािवयों) ने उसके आगरे के घरों में आग लगा दी। वे घर बड़े थे और उनकी इतें हुपरों की थीं। उनमें वेगम के समस्त बहुमृत्य पदार्थ रवते हुए थे, तथा उसके मुख्य मुख्य अफसरों की विधवा पित्याँ और उनके बात-वच्चे रहते थे। इससे बहुत धन की हानि हुई। यदि श्राण न बुभाई जाती, तो बहुत सी जानें चली जातीं। वहुत से बुड़े झौर छोटे बच्चे ऐसे थे जो नहीं बच सकते थे। इसके श्रतिरिक ऐसी कुलीन जियाँ भी थीं बो आग में जलकर अपने प्राण दे देना तो स्वीकार करतीं, किंतु उस भी इ के समज्ञ कदापि न श्रातीं जो श्राग का तमाशा देखने के लिये वहाँ जमा हो गई थी। वे दोनों दासियाँ आगरे के वाजार में मिल गई और मथुरा में देगम के शिविर में भेजी गई। मुकदमा अनुसंघानार्थ वेगम के युरोवियन और ईसाई अफसरों को सौंपा गया। दासियों का अपराध सर्वथा सिद्ध हुत्रा, जिस पर उनको कोड़े मारकर उन्हें जीवित गाड़ने

#### का दंड दिया गया छ।

\* इमारे पान वेगम के संबंध की जो सामग्री है, उसमें केवल पादरी कीगत साहव के अंगरेजा पुस्तक ''सरधना'' नामक में हो उपर्युक्त घटना का वर्णन आया है। वह वेगम के गिरजे की सेवा में था; इसिलये जो कुछ उसने लिखा है, उसमें अधिकतर उसने बेगम के गुण ही गुण विदित्त किए हैं; और उसकी लेख रौली का ऐसा ढंग प्रतात होता है कि जिसमें वह बुगई के रूप में न दृष्टिगोचर हो, प्रस्तुत वह उचित और समयानुसार आवश्यक कार्य ही जान पड़े । उस समय के लेखकों ने इन कठारता की कड़ी आलोचना की होगी, तभी उक्त पादरी साहव ने इसके लिखने से पूर्व यह भूमिका लिखी है —

" ७६०. इसी समय के लगभग एक ऐसी बात हुई जिसकी कुछ अचम्भे के प्रेमी यात्रियों ने नाना रूपों में विगाइकर लिखा है; और इस कारण उन्होंने वेगम पर निर्दयता का आरोप किया है। इस कहानी को विविध भाँति से कहा गया है, परंतु मिथ्या करपनाओं को दूर करके यह उसका यथार्थ कृतान्त है।"

इस घटना का उक्त वर्णन प्राय: "सरधना" नामक पुस्तक के वाक्यों में लिखा गया है। निसन्देह ये दासियाँ न जाने किस कारण से एक घोर और भयंकर अपराध करने पर उतारू हुई और उससे कुछ हानि भी अवश्य हुई परंतु वास्तव में इतनी अधिक च्रति नहीं हुई, जितनी कि बढ़ाकर उसकी सम्भावना प्रकट की गई है। तो भी उन अभागिनियों को वेगम के युरोपियन और हिंदुस्तानों ईसाई अफसरों ने जो दंड दिया, वह न केवल दारुण, भीषण और अमानुषी हो है, वरल् ईताई धर्म भी उत्तम शिचा के विलक्षल निपरीत भी है, जिसमें दया और च्या परण करने के लिये प्रवल आज्ञा है। पादरी कीगन को इस निष्ठुरता पर लज्जा और खेद तो नहीं होगा, पर धुटतापूर्वक "जले पर नमक छिड़कने" की कहानत के अनुसार वह इसका समर्थन इस तरह करना है —

''बह ध्यान में रखने की बात है कि मारतवासियों में उन अपराधियों के

## पुनर्विवाह

दुनिया के जो मजे हैं हरगिज़वह कम न होंगे। चरचे यही रहेंगे अफ़सोस हम न होंगे॥

इस जगत् के श्रित वृद्ध होने पर भी इसमें नित्य नवीन उभार श्रीर उत्साह उत्पन्न होता है। यह ज्यों ज्यों जी होता श्रीर सुरभाता जाता है, त्यों त्यों एनः नए रूप में इसकी विल्ल्ल्स उठान होतो है। इसका बुढ़ापा सदैव तरुणाई में परिण्त होता रहता है। इसमें नवीन इच्छाएँ श्रीर विल्ल्स्स कामनाएँ पैदा होती हैं। इसका मन श्रद्भुत तरंगों श्रीर हिंदित उमंगों से प्रफुल्लित श्रीर उत्साहित होता रहता है। फिर इसमें श्राश्चर्य ही क्या है कि समरू की बेगम को, जिसका वय सन् १७६२ में बालीस वर्ष के लगभग था श्रीर जिसको समस्त प्रकार का राजसी सुख प्राप्त था, उस काम की बाधा हुई हो, जिसके तीच्स बास योगियों के मन को भी छेदकर विचलित कर देते हैं, श्रीर जिसके कारस उसे भी फिर श्रपना विवाह करने की श्रावश्यकता हुई।

निमित्त, जिनको मृत्यु का दंड दिया जाता हो, फाँसी देने की किसी मुख्य शीत का विचान नहीं है। चूँकि इस अभियोग में खियाँ दोवी थीं, अतएव इस विचार के सालन की उपयुक्त रीति यही प्रतीत दुई कि उनको जीता ही गाइ दिया जाय । जितनी कि अपराध के योग्य चाहिए थी और जैसी कि अवसर के अनुसार आवश्यकता थी, उससे विशेष उनको सजा नहीं मिली।"

इसके श्रतिरिक्त उसे अपनी सेना को वश में करने श्रीर श्रागे को उसका ठीक प्रवन्ध करने की चेष्टा ने भी पित को सहायता प्राप्त करने के लिये विशेष रूप से विवश किया। जब से समरू की मृत्यु हुई थी, उसकी फौज, कुछ तो अपना वेतन रुक जाने श्रीर श्रधिकतर स्वयं अफसरों के उसेजित करने के कारण, जो श्रपने अपने उत्तम कुल के श्रभिमान में उच्च श्रधिकार पाने के लिये दरवार में परस्पर लाग डाँट श्रीर अगड़ें बखेड़ें करते थे, कई बार श्राहा मंग करने को उतारू हो गई। इस दशा में उसको यह सम्मित दी गई कि वह श्रपना पुनर्विवाह कर ले, ताकि पित के दबाव श्रीर सहारे से वह उन सैनिकों का दमन कर सके।

वेगम के जनरलों में श्रायरलेंड देशनिवासी जार्ज थामस क्ष (George Thomas) नामक एक युवा चोटी का जनरल था, जिसने श्रपने धावे श्रीर पराक्रम से सन् १७८८ में गोकुलगढ़ के युद्ध में बड़ा नाम पाया था श्रीर जिसका बेगम के स्वभाव पर बड़ा श्रधिकार श्रीर प्रभाव हो गया था। देखने में वह कव्ल स्रत श्रीर लंबे कद का था। दूसरा ली वैस्यू (Le Vasseu or Le Vasseul) था जो कुलीन, सुशिक्ति श्रीर सुशील था। दोनों ही बेगम पर मोहित हो गए। दोनों में से

जार्ज थामस का विस्तारपूर्वक वर्णन आगे दिवा जावगा ।

प्रत्येक जी जान से यह चाहता था कि बेगम मेरे दिल की मालिक हो जाय। दोनों ही वहादुर जनरल थे, श्रतपव उसको प्रसन्न करने के हेतु वे नाना प्रकार से अपनी वीरता प्रकट करने लगे। उनमें शनैः शनैः परस्पर वैर और प्रतिद्वन्द्विता इतनी अधिक बहु गई कि वे एक दूसरे की जान के दुशमन हो गए। प्रत्येक अपने शत्र के लह का प्यासा बन गया। यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि वे आपस में अपने प्रतिद्वन्द्वों को नीचा दिखाने और नष्ट करने के निमित्त विविध भाँति के पड्यंत्र रचने और नीच कर्म करने पर उतार हो गए। श्रंत में ली वैस्यू की मधुर मृर्ति और आकर्षक प्रकृति काम कर गई। वेगम भी उसी को चाहने श्रीर उसी का दम भरने लगी: श्रीर उसको निश्चित रूप से जार्ज थामस को श्रपेका श्रेष्ट समसा। पक तो उस समय अँगरेजों और फरासीसों में द्वेप होने के कारण पहले ही ली वैस्यू से जार्ज थामस घृणा किया करता था। दूसरे श्रव जो बेगम ने ली वैस्यू का पत्त करके उसे श्रसीकार किया, तो उसे बहुत लज्जा श्राई श्रोर नीचा देखना पडा। वह श्रीर भी बिगड़ बैठा।

परस्पर के इस वैर भाव ने सिपाहिया में भी फूट डाल दी। यहाँ तक नौवत पहुँची कि जार्ज थामल ने बेगम की सेवा का ही परित्याग कर दिया। चलती बार उसने अपने जी के फफोले इस प्रकार फोड़े कि वह बेगम के दो तीन गाँव लूटकर धन माल जो उसके पहले पड़ा, अपने साथ लेता गरा । जार्ज थामस पहले थोड़े दिन अनूप शहर को छावनों में अंगरेजों के अधीन रहा। तद्नंतर मराठों को सेना में अप्यू खंडेराव के यहाँ जा नियुक्त हुआ। जब जार्ज थामस इस प्रकार निकल गया, तब लो वैस्यू को धैर्थ्य वँधा। किर तो उसे मन माना मौका मिला और उसने

परंतु दूःरा कारण तो इमें निजात सिथ्या प्रतीत होता है; क्योंकि उस समय उसके स्त्री हो कहाँ थी !

<sup>\*</sup> जार्ज थॉमस के बेगन को सेवा त्यागने के बावू व्रजेन्द्रनाथ बनर्जी ने प्रमार्खी सहित निम्निजित दो कारण और भी बताए हैं—

<sup>(</sup>१) मराठे दूत ने, जो दिल्ली में रहा करता था, अपने अप्रैल सन् १७६४ के एक पत्र में, जो अपने स्वामी की सेवा में पूना को भेजा था, यह लिखा था कि जार्ज थामस के दुराचारों से विवश होकर बेगम ने उसे जबरदस्ती अपने हलाके से निकाल दिया।

<sup>(</sup>२) परंतु लखनक का पक मंदाददाता अपने "जार्ज थामस का विश्वसनीय वर्णन" नामक लेख में परियाटिक देनुअल रिजस्टर (A siatic Annual
Register) नामक अंगरेजी पत्र में प्रकाशित करता है कि जार्ज थामस के
निकाले जाने का यह कारण था कि वह बंगम के यहाँ से फरासीसियों की संख्या
घटाना चाहता था; क्योंकि बेगम का व्यय अधिक था। इससे फरासीसी उसके विरुद्ध
हो गए। जब जार्ज थामस सिक्खों से लड़ने गया, तब उन्होंने उसके विरुद्ध देगम के
कान भरने गुरू किए कि यह तुन्हारा राज्य छीनना चाहता है और इसी लिये
यह हमें निकालने का आग्रह करता है। बेगम ने तत्काल थामस की भार्थ्या पर
अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। ये बात सुनकर थामस भी तुरन्त लौट आया और
अपनी खी को लेकर बेगम की सेवा छोड़कर चला गया।

वेगम पर अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट की। निस्सन्देह वह बड़ी बुद्धिमान और दूरदर्शी थी; किंतु उस समय काम के वशीभृत होने के कारण उसे ऊँच नीच और आगापीछा कुछ न स्माऔर उसने अपनी रज़ामंदी जाहिर कर दी। सन् १७६३ में दुर्भाण्यवश बेगम का विवाह ली वैस्यू के साथ एकान्त में पादरी अगोरिओ साहब ने कराया, जिन्होंने पहले उसे वप्तस्मा देकर ईसाई बनाया था। इस विवाह के केवल दो साली हुए, जो उल्हा के मित्र सेल्र (M. M. Saleur) और वर्निअर (Bernier) थे। इस कारण बेगम की कीर्ति और ली वैस्यू के आतंक को चित पहुँची। इस अवसर पर बेगम ने अपने ईसाई नाम जोना (Joanna) के साथ नोविलिस (Nobilis) उपनाम और बढ़ा लिया। बेगम ने दूसरा विवाह तो कर लिया, परंतु अब वह भयभीत रहने लगी।

### हानिकारक छेड़ छाड़

विनाश काले विपरीत बुद्धिः

जब किसी पर कोई विपत्ति आती है, तब उसकी बुद्धि पहले से ही बिगड़ जाती है, और उसको उलटी स्म स्मिने लगती है। बुद्धि को विमल और शुद्ध रखना मनुष्य का सब से बड़ा और आवश्यक कर्तव्य है। यही उत्तम प्रयल वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाता है और उसे महान् से महान् तथा उच्च से उच्च सट्ट्यांति का लाभ कराकर परम

श्रलोंकिक स्वर्गीय श्रानन्द प्राप्त कराता है। इसके विपरीत जब मनुष्य की बुद्धि इस पवित्र भाव से विमुख होकर विकार-श्रस्त हो जाती है, तब उसे यथार्थ श्रोर सत्य मार्ग से हटा-कर उससे नाना प्रकार के श्रपराध कराती है, जिनका परि-ए।म दुःख होता है।

यद्यपि जार्ज थामस वेगम की सेवा छोड़कर सरधने से बला गया था, तथापि वेगम और उसके पित के मन को इससे शांति प्राप्ति नहीं हुई। वह दूर रहते हुए भी उनकी दृष्टि में काँटे की तरह खटकता था और वे उसे बैन से रहने देना नहीं चाहते थे।

इसी बीच में संधिया माधव जी की मृत्यु हो गई। इसके सम्बाद और इस दुबिधा ने, कि अब उसका उत्तरा-धिकारी कौन होगा, दिल्ली में कुछ थोड़ी सी इलचल मचा दी। इस कारण अप् खांडेराव को दिल्ली आना पड़ा। थामस भी उसके साथ साथ आया था। यहाँ उन्होंने अपनी कई जागीरों में सिंधिया के स्थानीय प्रतिनिधि गोपालराव भाऊ से अभिषेक कराया। परंतु थोड़े दिन पीछे गोपालराव भाऊ ने वेगम और उसके पति के उस्काने और बहकाने पर अप् खांडेराव के सिपाहियों को भड़काना आरंभ किया, जिन्होंने विद्रोह करके अपने स्वामी को कैद कर लिया। इसके बदले में थामस ने वेगम की उस जागीर में लूट मार मचाई, जो दिल्ली के दिल्ला की और थी। पुनः वह अपने स्वामी को दिल्ली के दिल्ला की बोर थी। पुनः वह अपने स्वामी को

खुड़ाकर अपने साथ कानोड़ को लिवा ले गया। अप्यू खांडे-राव धामस की इस स्वामि भिक्त से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी कृतज्ञता तथा उदारता का यह परिचय दिया कि उसने धामस को अपना दत्तक पुत्र बना लिया और उसे अनेक भारी भारी पारितोषिक प्रदान करने के अतिरिक्त निकटवर्ती कई एक गाँवों का अनुशासन भी दिया, जिनकी वार्षिक आय कुल मिलाकर डेड़ लाख रुपए थी।

जब थामस अपनी भूमि के प्रबन्ध में व्यप्न था, तब समक की वेगम ने अपने पति के प्रभाव में आकर पुनः उस पर आक्रमण किया। वह कूच करके उसकी नई जागीर में घुस गई। उस समय उसके अधीन चार पलटनें, बीस तोपें और चार दस्ते रिसाले केथे। उसने अज्भर से तीन पड़ाव के लगभग दिल्लिण पूर्व की और कुछ दूरी पर अपना कैम्प खड़ा किया। थामस ने बत्काल इस सेना से मुकावला करने की तैयारियाँ की और वेगम को सहसा इस प्रकार बाहर निकाल दिया कि जिसे धुनकर अचंभा होता है।

#### चेतावनी

रहिमन वह विपता भली जो थोरे दिन होय। इष्ट मित्र श्रुष्ठ वंधु सुत जानि परें सब कोय॥ इस जगत में ऐसे माई के लाल वहुत कम होते हैं जिनके जीवन में सदैच एक से श्रुच्छे दिन बने रहें; श्रीर नहीं तो सभी को इस कराल काल की टकरें भेलनी पड़ती हैं, सभी को कभी सुखी श्रीर कभी दुःखी होना पड़ता है। किसी मनुष्य के सब दिन एक समान नहीं रहते। यदि मनुष्य श्रपने दुष्काल को धेर्य श्रीर चतुराई से व्यतीत करके उससे उपदेश प्रहण करें श्रीर श्रपने सौभाग्य के समय में पुनः उन्मत्त तथा श्रसावधान न हो जाय. तो वह श्रवश्य श्रपने जीवन की बाजी जीत लेगा। जो विपत्ति हमको पेसी बुरी श्रीर श्रसह्य प्रतीत होती है श्रीर जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, वह श्रकारण हो नहीं श्राती, वरन हमें चेताने श्रीर सावधान करने के लिये श्राती है।

अपने पूर्व पित समक की मृत्यु हो जाने के पश्चात् चौद्द वर्ष तक वेगम ने भन्नी भाँति अपने राज्य और सेना की व्यवस्था की थी। अब जो उसने अपना दूसरा विवाह रचाया, तो इससे नई नई वाबाएँ खड़ी हीने लगीं। उसकी सेना में महाद्वीप युरोप के भिन्न भिन्न देशों से आए हुए भिन्न अकृति के अफसर थे। उनमें से एक दो को छोड़कर शेष सब अपड़ आर उजड़ थे। कौन सा दोष है जो उनमें न था! वे लुच्चे, लम्पट और ठीठ थे। उनके अवगुणों की और अधिक दृद्धि इसलिये होने लगी कि वे ऐसे बड़े बड़े अधिकार पाने के लिये खींचा तानी करते थे, जिनके योग्य वे वास्तव में न थे। इधर बेगम ने चुपके से अपना विवाह कर लिया। यद्यि उसे गुहा रखने का उसने बहुतेरा प्रयत्न किया, परंतु स्त्री पुरुष का संबंध क्या छिपा रह सकता है ! श्रंत में भंडा फूट ही गया। वह बड़ा ही श्रिविय सिद्ध हुआ। क्या श्रिक्सर श्रीर क्या सिपाही, सभी यह समझने लगे कि हमारे पुराने सेनापति की विधवा ने अपना पुनर्विवाह करके उसकी इज्जत में वहा लगा दिया । ली वैस्यू उनकी आँखों में इसलिये काँटे के समान खटकने लगा कि वे सोचते थे कि सरधने की जो जागीर हमारे खर्च के लिये मिली थी, उसके श्रव उस श्रजनबी के हाथों में चले जाने का भय है। दुर्भाग्यवश्वेगम श्रीर उसके पति ने श्रपनी श्रनेक करतूतीं से जार्ज थामस को चिढ़ाकर अपना भारी शत्रु बना लिया था। अब वह दिल्लों में आ गया था। उसने एक और तो उस पल्टन को भड़काया, जो वेगम की श्रोर से समक्र के पुत्र नवाव मुजफ्फर उद्दोला जफरयाब खाँ के अधीन बादशाह की नौकरी पर दिल्ली में उपस्थित थी। दूसरी श्रोर उसने श्रपने पत्त के दढ़ श्रनुयायी श्रीर परम मित्र लाईगुइस (Liegeois) से. जो शायद जरमनी अथवा वेलजियम देश का निवासी था, लिखा पड़ी करके उसके द्वारा अपने पूर्व परिचित सिपा-हियों में वैर भाव की अचंड श्रक्षि प्रज्वलित करा दी। यद्यपि ली वैस्यू भी बिलकुल गुणहीन तो न था, तथापि वह घमंडी श्रीर श्रवीण श्रवश्य था। जब से बेगम के साथ उसका विवाह हुत्रा, तब से उसने अपनी सेना के अफसरों से मिलना जुलना श्रौर उनके साथ भोजन करना विलकुल छोड़ दिया। बेगम भी पहले अपने सैनिकों के साथ बड़ी शिष्टता और प्रेम

के साथ पेश आती थीं; और उनमें से मुख्य मुख्य अफसरों को बुलाकर अपने साथ जाना जिलाती थो; क्योंकि उन्हीं की रूपा और शक्ति के कारण उसके राज्य और अधिकार की पुष्टि थी। ली वैस्यृ ने उसे भी उनके साथ ऐसा उत्तम व्यवहार करने से यह कहकर रोका कि वे अपढ़, असभ्य और उजहु हैं; उन्हें इस प्रकार सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यद्यपि बेगम ने उसे बहुतेरा समक्षाया, परंतु उसने न माना। श्रतएव वे दिन प्रति दिन रुष्ट होते गए। उनमें से बहुतेरे सिपाहियों को यह भी विदित न था कि वास्तव में ली वैस्यू का वेगम के साथ विवाह हो गया है। वे उसे वेगम का आशना ही जानते थे। इसलिये वह उनकी श्राँखों में श्रौर भी खटकता था; क्योंकि एक तो उसके घृणित व्यवहार से वे अप्रसन्न थे। दूसरे उन्हें खुल खेलने का यह बहाना मिल गया; इसलिये शीघ्र ही उससे सब अफसर श्रीर सिपाही बिगड़ बैठे। उन लोगों ने यह प्रपंच रचा कि वेगम को सरधने की जागीर से हटाकर उसके स्थान में समरू के पुत्र नवाव मुजफ्फरउदौला जफरयाब खाँ को बैठा दिया जाय। धैसी विषम परिस्थिति में रहना बेगम श्रीर ली वैस्यू दोनों के लिये असद्य हो गया। अतएव देगम ने अपने राज्य को इन शतों के साथ सिंघिया के हाथों में सौंपने का विचार किया कि (१) उसे अपनी निजी सम्पत्ति ले जाने की आक्षा दे दी जाय; (२) जागीर बद्स्तूर सेना के व्ययार्थ बनी रहे; और (३) समक के पुत्र नवाय मुजफ्कर उद्दोला जफरयाब खाँ को दो सहस्र रुपए
मासिक वेतन जावन भर दिया जाय। उसी समय ला वैस्यू ने
सर जान शोर साहब गवर्नर जनरल को इस श्रायय की चिट्ठी
लिखकर भेजी कि हमको श्रॅगरेजी इलाके में से होकर चंद्रनगर को बिना महत्त्व दिए जाने का पास प्रदान किया जाय।
परंतु श्रमी उन्होंने कुछ निश्चय नहीं किया था श्रोर न श्रव तक
वहाँ से कुछ उत्तर श्राया था कि सिपाहियों को पहले ही किसी
प्रकार पता चल गया कि ये ऐसी लिखा पड़ी कर रहे हैं।
श्रतः वे लाईग्रस ॐ को श्रपना सेन।पति बनाकर उसकी

\* लाईगुरस के विद्रोह मचाने का कारण जार्ज थामस की जीवनी में यह लिखा है कि बेगम ने जो अपने नवीन पति के बहकाने से जार्ज थानस के साथ खेड़ छाड़ आरम्भ कर दी, इससे लाईगुरस और बेगम को सेगा के अन्य अनुभवी अफसरों ने बहुत मना किया जिसने ली वैस्यू चिढ़ गया। उसने बेगम के कान भरकर लाईगुरस को उसके पद से नीचे उतरवा दिया और उसके घाव पर यह और नमक छिड़का कि किशी मातहत को उस पद पर असीन किया। यह बात जो बास्तव में अति घृणित और अन्यायपूर्ण थी, सिपाहियों को बहुत दुरी लगी; क्योंकि वे बहुत वर्षों तक लाईगुरस के अधीन रहकर उसकी आजा का पालन करते रहे थे। उसके साथ रहकर उन्होंने बहुता गुड़ किय में न्याय करने की कुछ आशा न रही हताश होकर वे खुर खेले और प्रत्यत्त में न्याय करने की कुछ आशा न रही हताश होकर वे खुर खेले और प्रत्यत्त में विद्रोह मचा दिया। उन्होंने समरू की बड़ी की की पुत्र जफरवाब खों को, जो दिल्ली में रहता था, अपना सेनापित बनाने के लिये वहाँ से बुलाया। उन्होंने प्रतिज्ञा का कि वे उसे मसनद पर आहर कर देंगे। इस हेतु से सेना के प्रतिनिधियों की एक मंडली बेगम के बुत रोकने पर भी दिल्ली भेजी गई और उसे नियमानुसार उस का अध्यक्त वेगम के बुत रोकने पर भी दिल्ली भेजी गई और उसे नियमानुसार उस का अध्यक्त वेगम के बुत रोकने पर भी दिल्ली भेजी गई और उसे नियमानुसार उस का अध्यक्त

अर्थानता में विद्रोह करने को खड़े हो गए। पहले उन्होंने यह ढँढोरा पीटा कि अब बेगम हमारी खामिनी नहीं रही: और फिर समक के पुत्र को दिल्ली से सरधने बुलाया। बेगम श्रौर ली वैस्यृ चुपके से रात में निकल गए। वे श्रभी सरधने से तीन मील किवा तक ही पहुँचे थे कि फौज के एक दस्ते ने उन्हें श्रा पकड़ा, जो उनके पीछे दौड़ाया गया था। उस समय बेगम तो पालकी में बैठी हुई थी और ली वैस्यू घोड़े पर सवार था। फौज के आने पर जो हुझड़ मचा, तो उस गड़बड़ी में पति श्रीर पत्नी एक दूसरे से विछुड़ गए श्रीर विद्रोहियों ने उन्हें चारों श्रोर से घेर लिया। गोलियाँ बलीं श्रौर कुछ मनुष्य घायल हो गए। बेगम ने यह समका कि मेरा पति मारा गया श्रीर न जाने वैरियों के हाथों श्रव मेरी कैसी कैसी दुर्गित होगी; इसलिये उसने अपनी छाती में छुरी भाक ली। कनीज़ें चीखने श्रौर चिल्लाने लगीं। ली वैस्यू ने, जो कुछ दूरी पर भीड़ से घिरा हुआ खड़ा था, पूछा कि क्या हुआ ? उसे यह सूचना मिली कि बेगम ने श्रात्महत्या कर ली। दो बार उसने यह प्रश्न किया और दोनों बार उसे यही उत्तर मिला।

बनाया। जफरयाव खाँ अपनी विमाता की चालों और घातों से डरता था; परंतु उन्हों-ने उसे राजा बना ही दिया। उसके भय के निवारणार्थ मंडली के प्रतिनिधियों ने उसके आगे सेना की और से उसके आज्ञाकारी भक्त होने की शपथ खाई। जब बेगम को षड्यंत्र का पता लगा, तब उसने अपने पति और कुछ पुराने सेवकों को लेकर भागने का दृद संकल्प किया।

जब एक दासी ने बेगम की चादर उठाकर उसे दिखाई तो वह जून से सनी हुई थी। इस पर उसने आहिस्ता से अपनी पिस्तोल निकाली और उसकी नली अपने मुँह पर रखकर उसे चला दिया, जिससे उस का सिर उड़ गया। बेगम ने सचमुच अपने कलेजे में छुरी भोंकी थी और वह मूर्ज्छित अबस्था को प्राप्त हो गई थी; परन्तु छुरी छाती की हुई। में लगकर फिसल गई थी; इस कारण उसे भारी चोट नहीं लगी थी। दुष्टों ने ली वैस्यू की लाश का अपमान और अनादर किया। बेगम को वे सरधने को लोटा लाए और तोप के मुँह से उसे बाँधकर कई दिन तक उसी दशा में रखा। परन्तु अंत में सेलूर के बहुत प्रयक्त करने और कहने सुनने पर उसे इससे छुटकारा देकर कारागार में रखा गया ।

पत्नी श्रीर पति यह सुनकर कि श्रफसर मृतक समरू के पुत्र नवाव जफरवाव खाँ से, जो दिल्ली में रहता था, मिल गए हैं, श्रातुरतापूर्वक सरधने की लौट श्राप्ट (कहाचित् जार्ज थामल की जागीर से)। उस समय परिस्थिति बड़ी नाजुक हो

<sup>\*</sup> इस घटना के विषय में इतिहास-लेखकों में बड़ा मतभेद है। उत्पर जो कुछ लिखा गया है, उसमें अधिक मुख्य जीवन चरित्र लेखक पादरी कीगन साहब का मत है। परंतु अँगरेजी मुस्तक 'मुगल प्रमायर' के रचियता हैनरी जार्ज कीनी साहब और पीछे से महाराय अजेन्द्रनाथ बनर्जी ने जो सविस्तर शत्तांत अपनी पुस्तक में लिखा है, वह इससे भिन्न है। उसका उल्लेख करना भी आति आवश्यक है। कीनी साहब यह विदित करते हुए कि थामस ने लाईगुइस द्वारा बेगम की सरधनेवाली सेना में बगावत की आग फैला दी और बेगम के ग्रुप्त विवाह और उसके पित ली वैस्यू की अपकीर्ति ने उसमें और शृत डाल दिया, आगे लिखते हैं—

#### शान्ति-स्थापना

## जगत् की छोटी से छोटी और वड़ी से बड़ी वस्तु का निरन्तर उत्थान और पतन होता रहता है। वेगम का प्रताप

गई थो और अब उनके वश की बात नहीं रही थी; इसिलये उन्होंने सरधने को छोड़ने और दो लाख रुपए मूल्य के लगभग की ले जाने योग्य अपनी सन्पत्ति साथ लेकर अँगरेजी राज्य में चले जाने का विचार किया। इस अभिप्राय से उन्होंने कर्नल मैंक ग्वान (Colonel Mc Gowan) कमांडिंग अनृपराहर ब्रिगेड को चिट्टी लिखी और उसका कर्नल मैंक ग्वान के पास से उत्तर भी आ गया। जी वैस्यू ने फिर निम्नलिखित पत्र अनूपराहर के कर्नल मैंक ग्वाम के पास से उत्तर भी

र अप्रैल सन् १७१५ ।

ओमन् ,

आपने अनुप्रहर्ण्वक मेरे पास जो पत्र भेजा है, वह आज सुक्ते मिला । देगम के आदेश और इच्छा के अनुसार में फिर इस विषय में कष्ट देने का साहस करता हूँ । देगम की प्रवल इच्छा और उद्देश्य यह है कि वह यहाँ से चलो जाय । बिद युरोप का सा हाल इस देश का भी होता, तो उसका इस्तीफा केवल इस विषय की प्रार्थना करने पर ही स्वीकृत हो जाता और उसका कोई अशुभ फल न निकलता । परंतु आप तो भली भाँति जानते हैं कि भारतवर्ष में उस सरदार को जोखों है जिसके साथ सिपाही और अनुचर न हों। इस कारण उसके छोड़कर चले जाने और आगो को सेवा न करने का समाचार प्रकाशित करने में भय है।

मराठों के साथ अँगरेजों की मित्रता है। इससे यदि वेगम की अँगरेजी इलाके में ले जाया जाय, तो उसमें कोई बखेड़ा नहीं हो सकता। यह अवश्य है कि इस प्रस्थान से अन्यायपूर्वक और कानून के विरुद्ध इसकी सम्पत्ति लूटने का कोई प्रपंच न रचा जाय। शस्त्र, तोंगें, समस्त सामग्री और ५००० सिपाइयों के इविद्यार

## अब तक दिन दिन बड़ता ही रहा था। वह अब तक किसी विपत्ति के फेर में नहीं आई थी। अब जो उसने वे सोचे समके

बेगम को सम्पत्ति है, वहकुछ सरकार की नहीं हैं। सिंधिया ने एक पत्त के प्रतिनिधि ६प में उनका मूल्य ५००००) मासिक अथवा छः लाख रुपए वार्षिक कृता है, जिसके भुगतान के निमित्त आठ परगने दिए गए हैं।

शुद्ध भाव से दूसरी जगह चले जाने से बेगम अपने अधिकार अथवा सम्पत्ति से से, जो मराठों के राज्य की है, कुछ नहीं घटाती है। उसका राजस्व प्रति मास निरंतर प्राप्त होता है। उसको परुटनें नौकरी पर लगी हैं। सब प्रवंध ठीक है।

नकदी की दृष्टि से तो उसको सम्पत्ति एक भले मानस द्वारा कदाचित् एक बाख रुपए की कृती जाय। उसके पास श्राभूषण तो इतने थोड़े हैं, जो न होने के कुल्य हैं। रहे लिपाही; न वे साथ लिए जा सकते हैं और न बेचे जा सकते हैं। असदिव तिनक श्राप ही विचार कीजिए कि क्या श्राठारह वर्ष पर्यन्त सेना की नायक होने पर राजधानी रखते हुए जिसकी श्राय इतनी कम है, जिससे सरकार या कोई बनुष्य व्यय की पूर्ति करने में श्रासमर्थ है, बेगम धनी कही जा सकती है!

वह अठार इवर्ष के दीवें काल तक सैनिक जागीर के कर्तव्यों और चिंताओं से विसमें रात दिन लवलीन रहना ही उसके जीवन का उद्देश्य रहा है, विलकुल थक गई है। श्रव आप की मित्रता के शरण-गत है; क्योंकि विना। अपने आपको जोखों में हाले वह न उस शासन को, जिसके वह अधीन है और न अपने सैनिकों पर अपना संकरण प्रकाशित कर सकती है। यही कारण है कि वह किसी मुनशी को इस काम के लिये नियत नहीं करती है। किंतु यदि आप उत्सुक है कि यह विषय विशेष सप्टता के साथ आप पर प्रकट किया जाय, तो वह आप की सेवा में ऐसा सज्जन मेजेगी कि उससे जो बात आप पूछेंगे, उसका संतोष-जनक उत्तर वह आपको देगा। मैं तो इस कार्य के लिये इस कारण नहीं आ सकता कि जिस स्थान पर में नियुक्त हूँ, उससे मेरा छुटकारा नहीं है। यद्यपि मैं ऐसी टूटी फूटी अँगरेजी लिख तो लेता हूँ, किंतु वातचीत करने में मैं न अँगरेजी का एक शब्द बोल सकता हूँ

### कामातुर होकर दूसरे मनुष्य से विवाह कर लिया था, वास्तव में वही वेगम के दुःख सहन करने का मूल कारण हुआ।

श्रौर न समक्त हो सकता हूँ; क्योंकि उसके उच्चारण से नितांत श्रमिश्न हूँ।
यदि श्राप श्राज्ञा दें तो उपर्युक्त सज्जन उपत से श्राप की सेवा में भिजवा दिश्व
जायँ जहाँ कि वे नौकरी पर हैं। श्रापकी मित्रता से वेगम को श्राशा है कि वह
मार्ग निकल श्रावेगा जिससे उसके यहाँ से निकल भागने की इच्छा पूरी हो।
वह श्रनुगृहीत होगा यदि उसे मार्ग बताने की श्राप सूचना देंगे; तथा उन सज्जनों
के पते से भी सूचित करेंगे जिनके साथ श्रापके द्वारा उनके सम्बन्ध में लिखा पढ़ी
की जाय। प्रणाम।

ए० ली वैसील्ट।

परंतु जब उन्होंने देखा कि कर्नल मैंक् ग्वान शाहो जागीरदार को भगाने में सहायता देने से आनाकानी करता है, तब फिर ली वेस्यू ने अप्रैल सन् १७६४ में सीधे गवरनर जनरल को लिखा और उसके साथ वेगम का फारमी खरीता भी भेजा, जिसका यह अनुवाद है—

(तारीख २२ अप्रैल सन् १७६५ को मिला)

मृतक रामरू की विधवा जेवडिक्सा वेगम की श्रोर से

में अँगरेजी गवर्नमेंट को रचा में, ऐसे किसी स्थान में जो बंगाल अथवा बिहार में नियत किया जाय, रहना चाहती हूँ। में कौसिल के सदस्यों की आज्ञा के अनुसार पूर्णतया कार्य्य कहँगी और अपने आप को प्रजा समभूँगी। मेरा जीवन अब तक किंनाइयों और विपत्तियों का केंद्र बना रहा है; और अब उनकी समाप्ति होनेवाली है। में अधिक समय तक इन किंनाइयों को सहन करने में असमर्थ हूँ। अतएव में यहाँ से चली जाना और अपना रोष जीवन अँगरेजी गवर्नमेंट की कौन्सिल की छन्न छाया में व्यतीत करना चाहती हूँ। में भगवान से सदैव प्रार्थना करती हूँ कि वह अँगरेजी गवर्नमेंट की उन्नित कर और उसकी संरच्चा प्रदान कर जो केवल मेरे आश्रय की आशा है।

अथवा यों कहो कि इस यन्त्रणा द्वारा श्रागे के लिये उसको भली भाँति सावधान श्रीर सचेत रहने की पूर्ण शिका मिल

#### कौंसिल का निश्चय

निश्य हुआ कि गवर्नर जनरल से प्रार्थना की जाय कि उसके पत्र के उत्तर में समक्ष की विधवा को सूचना दें कि यदि वह उचित समने तो उसे अपने कुटुंव और आस्मिक अनु परों के सहित पटने में रहने को स्वतन्त्रता प्राप्त हैं। किंतु कोई अपनी अथवा सेनिक सामग्री साथ लाना इस अनुशासन के विरुद्ध है।

इस निश्चय के अनुसार थारत के गवरनर जनरल सर जान शोर महोदय ने मेसर पामर को, जो अँगरेजों के विस्वासनीय एउंट के रूप में दौलतराव सिंधिया के साथ था, जिनके पास सलतनत की विजारत की मोहर रहती थी और जो उस समय दिल्लों के समीप शिविर में थे, लिखा कि वह बीच में पड़कर सिंधिया से बेगम का अर्थ सिंद करा दे। सिंधिया ने इस काम के लिये वारह लाख रूपए माँगे । परंतु बेगम ने उलटे अपना सैनिक भार सींपने के बदले में चार लाख रूपए शस्त्रों और वहीं आदि सामग्री के मृत्य के और माँगे।

इसका यह परिणाम हुआ कि गुप्त रूप से भाग जाने के निमित्त सिंधिया की आज्ञा मिल गई। उस समय इङ्गलैंड और फ्रांस के मध्य लड़ाई होने के कारण ली-वैस्यू के साथ युद्ध के कैदी का सा व्यवहार किया जाना निश्चित हुआ; और उसको यह भी आजा हो गई कि अपनी स्त्री को भी अपने पास चंद्र नगर में रक्खे।

मई सन् १७६४ के अंत में जफरयाव खाँ विद्रोही सेना को अपनी अध्यवता में लेकर दिल्ली से बाहर निकल पड़ा और न जाने मूर्खतावरा क्यों उसने अपने वैरी के भागकर निकल जाने के मार्ग में रोड़े खड़े करना ठीक सममा। उसको तो चाहिए था कि खुरी मनाता कि मेरा राष्ट्र राजपाट छोड़कर अपने आप भागा जाता है और उसको चले जाने का सर्व प्रकार अवकाश और अवसर देता। उधर ली वैरयू को जो खबर मिली कि जफरैयाब खाँ हमारे जपर चढ़कर आ रहा है, तो उसने मटपट जाने की तैयारी की और अपनी स्त्रों को साथ लेकर निकल

#### गई जससे फिर वह राज्याधिकार के भोग विलास में रहते हुए भी सदैव तत्पर और दढ़ बनी रही और कर्तव्य-परायणता

भागा। बेगम पालकी में सवार थी और उसका पित शस्त्र धारण किए घोड़े पर था। दोनों में यह निश्चय हो गया था कि विंद उनमें से कोई एक मर जाय, तो उसकी मृत्यु की तस्दीक होनेपर दूसरा भी अपने प्राण त्याग देगा और कदापि जीता न रहेगा। सरधने में जो सेना थी, या तो उसका मुँह दिल्ली के विद्रोहियों ने कुछ दे दिलाकर भर दिया था, अथवा इस विचार से कि दिल्लीवालों के आने से पहले इन्हीं लूट से अपने जेव भर लें, तुरंत बेगम और उसके पित के पीछे दौड़ पड़ी। स्लीमेन साहब ने आँख से देखनेवाले साहियों से पूछ पूछकर इस घटना का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपने अनुसन्धान का फल इन शब्दों में दिया है—

"वे मेरठ को जानेवाली सहक पर तीन मील पहुँचे थे कि जब उन्होंने देखा कि पक्टन पालकी पर भपट रही है। लो वैस्यू ने अपनी पिस्तील निकाली और पालकी के कहारों पर उसकी ताक लगाई। वह सुगमतापूर्वक घोड़े को दौड़ाकर अपनी जान बचा लेता, परंतु उसने अपनी प्रायण्यारी को अकेली छोड़ना न चाहा। यहाँ तक कि सिपादी पीछे समीप आ गए। दासियों ने रोना और चिल्लाना आरंभ किया। ली वैस्यू ने जब डोली के भीतर देखा तो उसे यह दृष्टिगोचर हुआ कि जिस श्वेत चादर से वेगम की छाती टकी हुई थी, वह स्तून से सनी हुई है। वेगम ने अपने कलेजे में छुरी मारी थी; परंतु छुरी छाती की एक हुड्डी में लगी और फिर उसे मारने का साहस न हुआ। उसके पित ने अपनी पिस्तील अपनी कनपटी पर रखकर चला दो। गोली सिर से पार निकल गई और वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।"

इस शोकजनक वार्ता का इससे कुछ भिन्न वृत्तान्त थामस ने अपने जीवन-चरित्र लेखक को बताया है। उसके विचार में बेगम ने अपने पति को जान वृक्तकर इस प्रकार घोखा दिया जिससे उसने अपनी आत्महत्या कर ली। थामस का कथन है कि ली वस्यू सवारी में सब से आगे सिरे पर घोड़े पर चढ़ा हुआ था और उसने धोछे से यह सन्देश पाने पर कि बेगम ने छुरी मारकर अपने प्राण दे दिए और

## के पथ से उसके पाँच नहीं डगमगार । नवाव मुजक्कर उद्दोता जफ़रयाव खाँ दिल्ली में आकर अपने पिता समक की गदी

इसके खून से सने वस्त्र देखकर अपनी जान अपने आप दे दी। परंतु यह कठिन प्रतीत होता है कि उस जैसे स्वभाव का मनुष्य ऐसे विषम अवसर पर अपनी स्त्री के पास से पृथक हो गया हो। थामस के लिये तो स्वाभाविक है कि वह वेगम के विषय में अशुभ भावना करे; किन्तु इस घटना के पीछे जो वार्ते हुई, उनसे इसके मिथ्या होने में लेशमात्र शंका नहीं रहती कि वेगम ने विद्रोहियों से मिलकर ऐसा अनर्थ कराया था। बेगम को किले में वापस लाया गया, उससे सब सन्पति छीन ली गई और तोप के नीचे उसे बाँध दिया गया। उसी दशा में वह कई दिनों तक रही। वह भूख प्यास के मारे मर जाती, यदि उसकी हितकारी आया ऐसे समय में उसकी सुधि न लेती।

"श्रोरिएएटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी" नामक श्रॅगरेजी पुस्तक के लेखक बेल साहब ने इस सम्बन्ध में श्रापनी पुस्तक में जो लिखा है, वह उससे कहीं बढ़चढ़ कर है जो थामस ने श्रापनी जीवनी में लिखाया है। बेल साहिब लिखते हैं—

"बेगम का दूसरा पित एक फरासीसी धनी योद्धा लो वैस्यूल्ट (Le Vassault) नामक था जो उसकी एक छोटी टुकड़ी का खेनापित था। इस मनुष्य के विषय में एक विलच्च वात कही जाती है जो यदि सत्य हो तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। स्किनर कहा करता था कि बेगम का पित धनी, शक्तिशाली और बड़ी सेना का स्वामी बन गया था और उसके अधिकार का बेगम को इतना लोभ था कि वह इसमें किसी को अपना साम्नी करना नहीं चाहती थी; इसलिये अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये उसने यह कार्य किया। जब उसके पित के बाडी गार्ड (शरीर-रचक सेना) में वैतन न मिलने से विद्रोह के चिह्न प्रकट हुए थे, तब बेगम ने जिसका वय लगभग पचीस वर्ष के था, अपने पित को उसका बढ़ा चढ़ाकर उर दिखालया तथा यह सम्बाद उसके पास पहुँचवा दिया कि बागियों ने यह प्रपंच रचा है कि तुम्हें पकड़ कर कैद कर देंगे और मुक्त को अपमानित करेंगे। अत्रप्व

पर बैठा, जिसको उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी विमाता बैठकर सुशोभित किए हुए थी छौर जो इस समय कारागार में पड़ी पड़ी अपनी आपित के दिन काट रही थी। यह सब उत्पात छौर उपद्रव अक्टूबर सन् १७६५ में हुआ था। बेगम के दुर्भाग्य का समय ज्यतीत होने पर आया और उसके अच्छे दिन फिर आए। उसे ऐसे उपाय शीच प्राप्त हुए कि उसने सिंधिया और दिल्लो के मराठे शासक तथा जार्ज थामस को जो इस समय दिल्लो के मराठा अधिकारों के अधीन था, अपने कहों की कथा लिखी। जार्ज थामस पर बेगम ने यह भी प्रकट किया था कि मुके

दम्पती ने सिपाहियों के कोप से बचने का प्रबंध किया और रात को पालकियों में गुप्त रूप से अपने महल से भाग निकले। प्रातःकाल के लगभग अनुचरों ने बड़ा डर दिखाकर पुकार मचाई कि हमारा पोछा किया जा रहा है; और बेगम ने स्तूठमूठ अपनी रोनी सूरत बनाकर प्रतिज्ञा की कि यदि हमारे साथ के पहरेवालों की हार हो जायगी, तो मैं अपने कलेंजे में कटारी मार लूँगी। उसके प्रेमी पित ने, जिसकी मोर से आशा थी कि वह अवश्य शकरार कर बैठेगा, यह शपथ खाई कि यदि तुम मर जाओगी, तो फिर में भी नहीं जीजँगा। थोड़ी देर पीछे कपटी बागी आ गए और लड़ाई होने पर नौकरों को पीछे हटाया गया और कहारों से पालको नीचे रखवा दी गई। उसी समय ली वैस्यू ने एक चीख सुनी और उसकी छो की दासी उसके पास चिल्लाती हुई दौड़ी आई कि मेरी स्वामिनी कटारी मारकर मर गई। पित ने अपने बचनानुसार तत्काल अपनी पिस्तौल निकालो और अपना सिर उड़ा दिया।''

बेल साइब ने जो वृतांत लिखा है, वह सच हो अथवा स्कृठ, इसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता; परन्तु सन् १७१५ में बेगम की अवस्था चालीस वर्ष से ऊपर थी। फिर उन्होंने न जाने पचीस वर्ष क्यों लिखी है।

श्रपने जीवन की श्राशा नहीं। किसी के विष देने अथवा श्रीर तरह से मरवा डालने का भय रहता है। आप सहायतार्थ यहाँ पधारें। यदि फिर मुभे अपनी जागीर पर अधिकार दिला दिया जाय, तो मराठे इसके बदले में सुमसे जितना माँनेंगे, उतना ही रुपया में उनकी भेंट करूँगी। जार्ज थामल ने जो देगम का पत्र पढा, तो उस में दारुण कठोरता श्रीर श्रन्थाय होने का जो व्योरेवार वर्णन लिखा था, उसको पढ़कर उसके इदय पर वड़ी चोट लगी। निस्संदेह बेगम की श्रापदा में उसका भी हाथ था और वेगम ने पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया था; तो भी वह उसकी पुरानी स्वामिनी थी। वह एक बार उसे अपनी प्राण प्यारी भार्या बनाने का भी इच्छुक हुआ था। उसने बागियों को स्पष्ट लिखा कि तुमने जो बेगम को नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाए हैं, यदि उनके कारण उसकी मृत्यु हो गई अथवा तुम इसी प्रकार भगड़ा करते रहे, तो फिर समभ लेना कि बाद शाह पटेल अर्थात् सिंधिया तुमसे अपसन्न हो जायँगे, तुम्हारी सेना को तोड़ देंगे; श्रौर वह भूमि जो तुम्हें व्ययार्थ दे रखी है, वह सब फिर बालसा हो जायगी। फिर उसने १,२०,०००) रुपए ऊपरी दुआब के मराठा शासक बापूराव सिंधिया को देने का वचन देकर सरधने को कुछ सेना भिजवाई। दूसरी श्रोर से इसी प्रकार की धमकियाँ सिंधिया के अधिकारियों ने उनके पास भेजीं। अतः उनकी आँखें खुल गई और बुद्धि ठिकाने आ गई।

उघर थोड़े ही दिनों में अफसर और सिपाही ज़फ़रयाब खाँ की श्रोर से उकता गए और हताश हो गए: क्योंकि वह मजुष्य सर्वथा निकम्मा, निर्वृद्धि और दुराचारी था। थोड़े दिनों में ही अधिकार मिलने के पश्चात् भोग विलास में फँस गया। अपसरों में सेलूर और कुछ ऐसे सज्जन भी थे जो बेगम के मित्र और ग्रुभचिन्तक थे और जिन्होंने विद्रोह में योग नहीं दिया था। उन्होंने अपने साथी अफसरों को समभाने बुभाने श्रीर उन्हें सीधे मार्ग पर लाने का बहुत प्रयत्न किया। इससे सरधने की जागीर में सुगमतापूर्वक जो परिवर्शन हुआ था, वह मिट गया श्रीर पूर्व की सी परिस्थिति के चिह्न दिखाई देने लगे। दिल्ली के मराठा शासक की श्राज्ञा के श्रवसार जार्ज थामस ने सरधने को कूच किया। जब यह समाचार पहुँचा कि वह खतौली तक आ पहुँचा है,तब सेना के बड़े भाग ने तो उसी वक्त सुनकर यह प्रकट कर दिया कि हम तो श्रव बेगम के पत्त में हैं। थामस भी शोब ही ब्रा पहुँचा। उसके साथ उसकी अर्दली के ५० विश्वसनीय सवार थे। इन थोड़े से मनुष्यों को तो ज़फ़रयाब लाँ के सिपाही मार डालते। परन्तु ४०० पल्टन के सिपाही परे बाँधे जार्ज थामस की कुमक को पहुँच गए, जिससे उनके छुक्के छूट गए श्रीर उन्होंने यह जाना कि मराठों की समस्त सेना वेगम की सहायता के लिये आ रही है। पुनः जफ़रयाव खाँ को पकड़कर कैद किया गया ॥।

<sup>\*</sup> कीनी साहिब ने इसका बृत्तांत इस प्रकार लिखा है-

सेना से राजभक्त होने की शपथ खिलाई गई तथा एक श्रापथपत्र लिखाया गया, जिस पर तीस यूरोपियनों ने यह प्रतिज्ञा करके हस्ताचर किया कि हम ईश्वर और ईसा मसीह को अपना साची करके इकरार करते हैं कि इससे आगे हम अपने मन और आत्मा से वेगम के आजाकारी वने रहेंगे: और उसके श्रतिरिक्त और किसी को श्रपना सेनापति नहीं समसंगे। इस पुनराभिषेक के उत्सव के समय सिंधिया का भी एक श्रफसर उपस्थित हुआ था जिसको डेढ लाख रुपए जर्माने के बेगम को देने पड़े। अब सेलूर को सेना का अध्यक्त बनाया गया। जार्ज थामस को बेगम ने एक युवती सकुमारी मेरिया (Maria) जो फरासीसी जाति की उसकी मुख्य खवास थी, ब्याह दी श्रीर उसे दुलहन के साथ बहुत सा दहेज भी दिया। अपनी तनिक सी चूक से नाना प्रकार के कष्ट श्रीर अपमान सहने पर जब बेगम ईश्वर की छपा से श्रपने पुराने मित्र जार्ज थामस की सहायता से फिर बहाल हो गई, तब उसने यह बात गाँठ बाँघ ली श्रीर पुनः मरने के समय तक नारी

जार्ज थामस थावा करके सरधने आया जहाँ उसने अपने अर्दली के रिसाले के साथ, जो उन दिनों प्रत्येक नायक की सवारी का अंग होता था, नवाव जफरयाब खाँ पर अचानक टूट पड़ा। सिपाहियों को जो अपने अफसरों से तग आगए थे और जिन्हें जफ़रयाब खाँ को ओर से अब कुछ आशा नहीं थी, कुछ घूस देकर और कुछ डाँट उपटकर जफरयाब को बेगम को कैर मैं दे दिया; और जो कुछ उसके पास था, वह सब छीन लिया और हिरासत में करके दिलों भेज दिया।

होने पर भी कदापि श्रपनी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया श्रीर श्रपने राज्य तथा श्रधिकार को जोखों में नहीं डाला। श्रीर न इसके पीछे कभी उसके श्राधिपत्य में फिर कुछ चति ही हुई। इसके उपरान्त निरन्तर उसका ध्यान विशेषतः श्रपनी लम्बी चौड़ी रियासत के प्रबन्ध करने में लगा रहा।

#### मराठों की सेवा

सन् १८०० में वेगम सिंधिया से मेंट करने के आशय से आगरे गई। सिंधिया वजीर तो कहलाता ही था, परंतु अब वास्तव में वही हिंदुस्तान का सर्वमान्य शासक था। सिंधिया ने बहुत सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया और उसकी योग्यता के विषय में अपना उत्कृष्ट मत निश्चित किया। अतः उसका सत्व और अधिकार समस्त वस्तुओं पर, जो उसके वश में थीं, निर्धारित किया। सिंधिया ने उसको पश्चिमो सोमा की सिक्खों की चढ़ाइयों से रज्ञा करने का भार सौंपा; क्योंकि उस समय सिक्खों का बड़ा भय था और वे चारो ओर धावे मारते फिरते थे।

जब सन् १८०२ में श्रॅंगरेजों ने मराठों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा की, तब उसकी तीन पल्टनों ने सेलूर की श्रधीनता में सिंघिया के सहायतार्थ दक्षिण को गमन किया; क्योंकि उस निश्चय के श्रनुसार, जो बेगम का सिंघिया से हुआ था, तीन पल्टनें और १२ तोपें श्रपने व्यय पर लड़ाई में भेजने को बद्ध थीं। उनके चंबल पार करने पर सिंधिया की ओर से विशेष वृत्ति मिलती थी। बेगम ने दो पल्टनें पीछे और भेजीं जो असाई की लड़ाई में सिम्मिलित हुई, जिसमें श्रॅगरेजी सेना कर्नल वैलेजली (Colonel Wellesley) के अधीन लड़ी थी जो पीछे प्रसिद्ध ड्यूक आफ वैलिंगटन (Duke of Wellington) कहलाया। यह बात प्रशंसनीय है कि सिंधिया की ओर की सेना में केवल अकेली बेगम की वाहिनी ही ऐसी निकली जो युद्ध त्रेत्र से पूर्ण और अखिरडत कप में बची, यद्यपि उस पर बहुत कुछ ज़ोर पड़ा था; क्योंकि कई बार श्रॅगरेजी रिसाले ने उस पर धावा किया, परन्तु उसका बाल भी बाँका नहीं हुआ। बेगम की इन्हीं पल्टनों के वेतन चुकाने के लिये सिंधाने, पहामऊ और मुर्थल के परगने उसको दिए गए।

#### श्रंगरेजी गवर्नमेंट से मित्रता।

ब्रिटिश गवर्नमेंट श्रीर सगरू तथा बेगम समरू के बीच में बहुत दिनों से शत्रता चली श्राती थी। पटने की घटना के कारण श्रंगरेज समरू की जान के सदैव दुशमन बने रहे श्रीर उन्होंने उसको पकड़ने श्रीर दंड देने के लिये बड़ा प्रयत्न किया। चाहे उसे कोई तोता चशम कहे, परंतु इसमें संदेह नहीं कि वह अपनी परिस्थित समसने श्रीर श्रपनी रत्ना करने में बड़ा सावधान श्रीर चौकस रहा श्रीर श्रंतकाल तक वह श्रपने शत्रुश्रों के हाथ न श्राया।

वेगम भी अपने हित और अनहित के समभने में अपने पित से कुछ कम कुशल न थी। समक के समय की कुछ और दशा थी। वरंतु वेगम के काल में पहली सी स्थिति नहीं रही थी; उससे भिन्न हो गई थी, इसके अतिरिक्त आँगरेजों की समक पर जैसे तीन हिए थी, वैसी वेगम पर नहीं थी।

पहले कहा जा चुका है कि श्रँगरेजों श्रौर सिंधिया के बीच जो श्रसाई की लड़ाई हुई थी, उसमें वेगम की सेना सिंधिया की श्रोर से श्रँगरेजों के साथ लड़ी थी। श्रँगरेजों को उसमें विजय प्राप्त हुई। इसके श्रनन्तर उत्तरीय भारत की राज-नीतिक परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया। मुगल साम्राज्य नष्टशय हो चुका था। शासन की बागडोर सिंधिया के हाथ में थी। परंतु श्रसाई युद्ध में पराजय होने से मराठों की शिक टूट गई श्रीर श्रँगरेजों के श्रिधकार की वृद्धि होने लगी।

वेगम हवा का रुख़ पहचानतो थी। उसने सब प्रकार सोच विचार करके समभ लिया कि श्रव श्रंगरेजों की राज-शक्ति का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। इनसे मेल मिलाप किए विना मेरा निर्वाह नहीं हो सकता; इसलिये सन् १८०४ में उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सन्धि कर ली, जिसके श्रनुसार उसका राज्य श्रीर श्रधिकार उसके जीवन-पर्यन्त बदस्तूर उसी के लिये बहाल श्रीर बरकरार रक्खा गया। इस सन्धि की प्रतिक्षाश्रों का बेगम ने सदैव पूर्ण कप से पालन किया। बेगम की योग्यता श्रीर बुद्धिमत्ता से ही उसकी जागीर बची रही; श्रौर नहीं तो वह समय ऐसी हलचल श्रौर उपद्रयों का था कि जिसमें बड़ी बड़ी शिक्तशा-लिनी पुरानी रियासतें नष्ट हो गई। श्रब उसकी सेना को श्रिष्ठकतर बाहर जाने का काम नहीं रहता था। उसकी सेवा का सरधने के राज्य के भीतर ही शान्ति-स्थापन करने में उपयोग किया जाता था। वेगम के पित समक ने भरत-पुर के जाटों की नौकरी राजा सूर्य्यमल, राजा जवाहर-सिंह श्रौर राजा नवलसिंह के शासनकाल में की थी। पीछे जब वह नवाब नजफ़खाँ की सेवा में गया, तब उसने भरतपुर पर भी चढ़ाई की थी।

सन् १८२५ में जब भरतपुर के राजा के साथ अंगरेज़ों की लड़ाई हुई, तब बेगम की पल्टनें भी सहायतार्थ बुलाई गई। वेगम स्वयं अपनी सेना लेकर गई। जब लाई लेक (Lord Like) ने किले पर गोले बरसाकर उस पर घेरा डालां, तब बेगम उस लड़ाई में उपस्थित थी। ब्रिटिश गवनें मेंट की ओर से उसे तुरन्त कुमक पहुँचाने, उत्तम सेवा करने, और दीर्घ कठिन युद्ध में आप शिविर में उपस्थित रहकर आदर्श राजभिक प्रकट करने के लिये धन्यवाद मिला था।

#### समरू की सन्तात

पहले लिखा जा चुका है कि वेगम के दो पतियों (अर्थात् समरू और ली वैस्यू) से विवाह दुए; परंतु उसकी

कोख नहीं ख़ुली। समक की जेठी स्त्री से ज़फरयाब खाँ नामक पुत्र का जन्म दुत्रा जिसके कलंकित चरित्र का वर्णन अन्यत्र हो चुका है कि किस प्रकार उसने अपनी विमाता के साथ असद्ज्यवहार और अनर्थ किया। इतने पर भी वेगम ने उसे मन से नहीं त्यागा। उसको उसके अपराध का दंड अवश्य दिया गया, जो क्या राजकीय शासन की दृष्टि से और क्या मातृ कर्तब्य के विचार से, अपने पुत्र को आगे को सुधारने के लिये सर्वथा उचित और शिचादायक था। जफरयाब खाँ को क्रान्ति के मिटने के पीछे क़ैद करके दिल्ली भेज दिया गया था जहाँ उसकी क़ैद तो नाम मात्र ही थी और वह खुल्लमखुल्ला वेगम की कोडी में निवास करता था। सन् १८०३ के श्रारम्भ में हैजे ने उसे ग्रस लिया जिससे उसके प्राग् पखेक शरीर के पिंजरे से उड़ गए। उसकी लाश आगरे में पहुँचाई गई और उसके पिता के बराबर दफन की गई। ज़फरयाब खाँ का कप्तान ली फेवरे (Captain Le Fevre) की पुत्री, जूलिया एनी (Julia Anne) नामक से विवाह हुआ था जिससे एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम ऐलासिश्रस (Alesius) था और पुत्री का नाम जुलिया ऐनी था और यही नाम उसकी माता का भी था। ऐलासिश्रस अपने पिता जफरयाव खाँ के जीते तारीख ३० श्रक्तूबर सन् १८०२ को मर गया जो श्रागरे के पुराने रोमन केथलिक गिरजा में दफन हुआ, जैसा कि उसकी समाधि

के लेख से प्रतीत होता है। ज़फरवाब खाँ की पुत्री ज़्लिया ऐनी का जन्म तारीख १६ नवम्बर १७८६ को हुआ था और उसका विवाह तारीख = श्रक्तूबर सन् १=०६ को कर्नल डायस (Col. Dyce ) से हुआ जिसने सेल्र के सेवा परि-त्याग करने पर वेगम की सेना की अध्यक्ता प्रहण की। जुलिया ऐनी के गर्भ से बहुत से बालक पैदा हुए जिनमें से कितने ही बाल्यावस्था में मर गए। तारीख १३ जून सन् १८२० को जब श्रीमती डायस ( जूलिया ऐनी) की मृत्यु हुई, तो उस समय उसका एक पुत्र और दो पुत्रियाँ जीती थीं। बेगम ने इन तीनों का अपने पेट से उत्पन्न हुए बालकों के समान लालन पालन किया। पुत्रियाँ जिनका नाम जार्जियाना और ऐना मेारया (Georgiana and Anna Maria) था, जब बड़ी हो गईं, तब उनका विवाह तारीख ३ अक्तूबर सन् १=३१ को सोलरोली और ट्रोप (Messrs Solaroli and Troup) के साथ कर दिया गया। ये दोनों युरो-पियन ग्रफसर बेगम की सेना के ही थे। रहा पुत्र; उसका नाम डेविड स्रोकुरलोनी डायस सोम्बरे (David Octerlony Dyce Sombre ) रक्ला गया जो वाल्टर रैन्हार्ड अर्थात् समक का पड़पोता हुआ, और जिसका जन्म तारीख १= दिसम्बर १८०८ को हुआथा। उसे बेगम ने आप गोद ले लिया श्रीर उसे अपना उत्तराधिकारी नियत किया ।

<sup>\*</sup> वे ाम की मृत्यु के पीछे डायल सोम्गरे यूरा का गया। जब नेगम की

# धार्मिक भावना

बेगम समक का पक मुसलमान के घर में जन्म हुआ था श्रीर लगभग पंद्रह सोलह वर्ष तक पैतृक गृह में इसलाम की रीति के श्रनुसार वह पली श्रीर बड़ीं हुई थी। यद्यपि उसका पति समक विदेशी श्रीर विधमीं था, तथापि वेगम का विवाह उसके साथ ईसाई धर्म की मर्यादा के श्रनुसार नहीं हुआ श्रीर न उसके जीवन में कभी बेगम के धर्म बदलने का प्रश्न उठा। समक स्वयं रोमन केथलिक सम्प्रदाय के ईसाई

सृद्ध को तीसरी वर्षी ता० २७ जनवरी सन् १८३६ को मनाई गई, तो उस समय डायस सोम्बरे रोम में या। उसने वहाँ सब इत्य ( प्रेतकर्म) देशी माँति से किए जो उसकी उच्च पदवी के थोग्य और अपने स्नेह के अनुसार थे। कासों (Corso) स्थान का आलीशान गिरजा इस कार्य के लिये चुना गया और उसे सब प्रकार सजाया गया। गिरजा के केन्द्र में एक बहुत वहा स्मारक स्तम्म बनाया गया। हाई मास (High Mass) का महोत्सव भी हुआ जिसमें बहुत ही उत्कृष्ट उंग का गांगा बजाना उसम रीति से हुआ।

फिर मि॰ डायस सोम्बरे इंगलेग्ड गया। वहाँ उसने ता॰ २६ सितम्बर १८४० को माननीय मेरी ऐना जेरविस (Honourable Mary Anna Jervis) से विवाह किया, परन्तु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मि॰ डायस सोम्बरे की मृत्यु ता॰ १ जुलाई १८५१ को लंदन में हुई और उसका राव सरधने लाकर उसकी संरक्षिका के पास दफन किया गया। बुड़ाने में किस्से सुनकर ला॰ विरंजीलाल ने अपने पत्र में यह लिखा है— "हेगम साहवा ने अपने लड़के को जिनका बाम डेवी हायस था, बदचलनी की शिकायत सुनने पर तीप से डहा दिया था।"

धर्म का अनुयायी था और यथासम्भव वह उसकी विधि के अनुसार अपनी उपासना करता था। आश्चर्य नहीं कि वेगम के चित्त का फ़काव भी पीछे इधर हो गया: और शनैः शनैः बढ़कर उसमें इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि वह अपने सौतेले पुत्र ज़फरयाब जाँ सहित सन् १७=१ में ईसाई हो गई। इस धर्म में प्रवेश होने के पश्चात तो वह ऐसी उसकी भक्त और उपासक बनी और उसने अपने शेष जीवन पर्यन्त तन, मन और धन से निरन्तर उसकी ऐसी पूर्ण सेवा की कि हिन्दुस्तान के रोमन कैथलक ईसाइयों में सदैव उसका नाम और यश स्थिर रहेगा। उसने इस संबंध में जो कार्य किए वे बडे प्रशंसनीय श्रीत महत्वपूर्ण थे। वेगम ने अपना शील आदर्श रूप में प्रकट करके और वहुधा लोगों को उत्साह और वेरका देकर ईसाई धर्म में मिला लिया। देशी ईसाइयों की संख्या बेगम के समय में ही सरधने में दो सहस्र तक पहुँच गई थी। तिन्बत देश की ईसाई धर्म की संस्था (Thibetan Mission) के केपूशिन फादर्ज़ (Capuchin Fathers) & अर्थात पादरी सदैव उसके गृह पर आकर प्रत्येक अवसर पर धार्मिक सेवा कराया करते थे। परन्तु राजसेवा में निरन्तर प्रवृत्त रहने के कारण वेगम का एक स्थान में ठहरना नहीं

<sup>\*</sup> रोमन कैशिक सम्प्रदाय के वे पादरी जो सिर पर कराटोप की आँति एक वस पड़ने डोते हैं। इस सम्प्रदाय की सेन्ट फ्रॉसिस ब्रीफ एसिसीं (St. Fran-cis of Assisi) ने ११=२-१२२६ में स्थापना की थी।

होता था। उसे सदैव ठौर ठौर फिरना पड़ताथा। इसलिये वह उपासनार्थ अब तक किसी गिरजे के बनवाने का प्रबन्ध न कर सकी थी। इस न्यूनता की पूर्ति करने के लिये उसने सर्घने में एक गिरजा बनवाने की अपने मन में ठान लो और उसने उसके नकशे को तजवीज सोचने और पुनः उसे कार्य कप में परिणत करने का सब भार अपने दरबार के एक अफसर मेजर एनटोनिओ रेबैलीनी को, जो इटली देश के पड़आ स्थान का निवासी था, सौंप दिया।

वेगम ने तारीख १२ जनवरी सन् १ = ३४ को रोम के बड़े पादरी अर्थात् हिज़ होलीनेस पोप प्रेगोरी सोलहवें के नाम जो पत्र भेजा था, उसका यहाँ अनुवाद दिया जाता है— भगवन,

में जोना समक, जो सर्व साधारण में हर हाईनेस वेगम समक के नाम और उपाधि से प्रसिद्ध हूँ, श्री पूज्यवर के सिंहासन के निकट पहुँचने के लिये श्राज्ञा माँगने की सिवनय प्रार्थना करती हूँ और सर्व शक्तिमान परमेश्वर को, जिसने मुक्ते सत्य का मार्ग दिखाने और इस योग्य करने के लिये, कि जिससे उसके पवित्र नाम के सन्मानार्थ मैंने जो किश्चित् मात्र किया है और श्रागे करने की चेष्टा कर रही हूँ, अपना कोटिशः धन्यवाद समर्पण करती हूँ। वह परमात्मा, जिसे यद्यपि मृत्यु का कलेवा होनेवाले जीवों से किसी सहायता की श्रावश्यकता नहीं है, उनसे प्रसन्न होता

है जो सत्य और निर्लेष भाव से उसकी सेवा करते हैं। श्री पूज्यवर के सिंहासन के नीचे अपनी अल्प भेंट, जो इसके साथ लन्दन के नाम की हुन्डी जो डेड़ लाख सरकारी रुपए अथवा तेरह सहस्र सात सौ चार पौंड तीन शिलिंग और चार पेंस अँग्रेजी सिक्के की है, रखने की आजा माँगने की विनती करती हूँ। यह भेंट क्या है मानो उस पवित्र धर्म के लिये जिसकी मैं अनुयायिनी हूँ, मेरे सच्चे प्रेम का एक चिह्न है; और बहुत बहुत अधीनता के साथ मेरी प्रार्थना है कि इसको श्री पूज्यवर जिस प्रकार उचित समक्षें, पुष्य दान में ज्या करें।

में इस अवसर पर श्री प्र्यवर की सेवा में एक वड़ा चित्र भेजती हूँ जिसको इस देश में यहीं के एक निवासी ने बनाया है (उसके बनाने में जो भूलें रह गइ हों, उन सब के लिये ज्ञमा प्रदान किये जाने की प्रर्थना है)। किंतु जो दश्य उसमें हैं, वे मली भाँति मेरे नवीन गिरजे की प्रतिष्ठा को प्रकट करते हैं। इस गिरजे को सर्वथा मैंने ही अपनी राज-धानी में बनवाया है जिसको मैंने पवित्र कुँआरी मरियम देवी के नाम पर अप्रेण कर दिया है। साथ में जो नामावली भेजी जाती है, उससे वे विविध सज्जन श्रीपूज्यवर को विदित होंगे जिन जिन की उसमें तसवीरे श्रंकित हुई हैं।

इसी मौके पर में अपने गिरजे की पाँच छुपी हुई तसवीरें श्री पूज्यवर के लिये भेजती हूँ जिसके विषय में मुक्ते गौरव साथ कहना पड़ता है कि यह कथन किया आता है कि वह भारत में सर्वोत्तम और अद्वितीय है। ""भगवान के बड़े भक पादरी जूलियस सीजर की ओर जो इस देश में हमारे पवित्र धर्म के बहुत काल से उपदेशक रहे हैं, श्री पूज्यवर का विशेष अद्वक्त ध्यान दिलाने के लिये अति नम्रता से आहा माँगने की विनय करती हूँ। "" वे मेरे घराने के पादरी हैं; और यह मेरा निश्चय है कि वे एक पवित्रात्मा और सीधे, सच्चे, बहुत बड़े गुणी और उच्च योग्य पुरुष हैं। उन्हें भारत में रहते सहते अद्वाईस वर्ष के लगभग हो गए हैं, और हम सब उनको बड़े आदर की दृष्ट से देखते हैं। अतः में अति अधीनता पूर्वक सिफ़ारिश करती हूँ कि कि उन्हें सरधने के विशय की पहची अदान कर दी जाय।

यदि परमेश्वर ने मुक्ते जीता रखा तो में श्री प्ज्यवर के उत्तर की चिन्तापूर्वक बाट देखूँगी। में चाहती हूँ कि जवाब श्रँगरेजी भाषा में श्रावे। में तो यहाँ तक कहने का साहस करती हूँ कि प्ज्यवर की श्रोर से पत्र प्राप्त करने के हेतु मेरे जीवन में दस वर्ष श्रीर बढ़ जावँगे; श्रीर मुक्ते इस बात के जानने से तृप्ति होगी कि मेरी समस्त प्रार्थनाएँ खीं- कृत हो गई। में श्रपने लिये श्रीपूज्यवर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब जब भगवान की पूजा करें, तो उस समय मेरे लिये उनसे प्रार्थना करें—वह ईश्वर हो हम सब का रचिता है—श्रीर मेरे नित्य कल्याणार्थ आप अपना गुरुतर

आशीर्वाद भेज। इसके अतिरिक्त श्री पूज्यवर मेरे गिरजे के निमित्त कोई स्मारक चिह्न प्रदान करें तो उसका इतक्षता के साथ और महान् आदरपूर्वक स्वागत किया जायगा। में पुनः पुनः अपना अत्यन्त नम्रतापूर्वक प्रणाम श्रीपूज्यवर को भेजकर और अपनी समस्त विनतियों के लिये श्रीपूज्यवर का आशीर्वाद और इपामय उत्तर पाने की प्रार्थना करके सविनय यह निवेदन करती हूँ कि में समस्त दासियों से अति लघु आजाकारी दासी हूँ। सरधना (पश्चिमी भारत) बंगाल हाता तारीख १२ जनवरी १=३४।

बेगम की मृत्यु के थोड़े समय पूर्व ही उसे हिज होलीनेस पोप सोलहवें ग्रेगोरी के पत्र दो तावृतों के सहित जिनमें बहुत से सन्तों की हडि़्याँ थीं और अन्य बहुमूल्य स्मारक विह्न मिले, जिनसे प्रतीत होता था कि बेगम ने उक्त पोप महोदय की सेवा में जो प्रार्थना की थी, वह स्वीकृत हुई। पोप ग्रेगोरी की मृत्यु के पश्चात् होली सी (Holy See) महोदय ने मुख्य हिन्दुस्तान के मिशन का काम, आगरे में उसका स्थान नियत करके, तिब्बती केपृशिन सम्प्रदाय के पाद्रियों को सौंप दिया। अतः सरधने का ईसाई धार्मिक समाज नियमपूर्वक शिला पाने के लाभ में बंचित न रहा।

## आचरण

अपने प्रारम्भिक शासन-काल में, जब कि बेगम को अपनी पल्टनों के साथ बहुवा इथर उथर यात्रा करनी पड़ती थी, वह भारत की कुलीन स्त्रियों की प्रधा का पूर्ण रोति से अनुसरण करती थीं; अर्थात् सर्वे साधारण के सन्मुख नहीं निकलती थी। और जब उसे बाहर निकलने की आवश्यकता होती थी, तब वह अपने मुँह पर बुर्का डालकर निकलती थी। परदे की आड़ में वह आप दरबार करके सब वातें सुनती थी श्रीर सब प्रकार के राज कार्य का प्रबन्ध करती थी। तथापि उसने अपनी पति समक की इस मर्यादा को स्थिर रक्ला कि अपने मेज पर वह अपने उच्च युरोपियन अफसरों को सदैच बुलाती रही। वे उन्हें अपने सरधने और दिल्ली के भवनों में बड़े बड़े भोज्यों में बुलाती थी, श्रीर बदले में गवर्नर जनरल और कमान्डर इन चीफ के निमन्त्रण स्वीकार करके उनकी कोठियों पर जाती थी। इतना करने पर भी वेगम ने अपने खाने पीने, वस्त्रों और अन्य प्रकार के रहन सहन में किंचिन्मात्र परिवर्तन नहीं किया। उसप त्र का यहाँ उद्धृत करना अनुचित न होगा जो लार्ड वैन्टिक ने श्रपने हिंदुस्तान से जाने के समय उसको तारीख १७ मार्च सन १=३५ को कलकत्ते से लिखा था: क्योंकि उक्त लार्ड चाल चलन के परखने में प्रवीश था और वह यथा योग्य उसकी कदर करना जानता था। उस पत्र में लिखा था-माननीय मित्र.

में भारत से श्रीमती के शील के विषय में उस सच्चे सम्मान को प्रकट किए बिना जिसका भाव मेरे मन में है, विदा नहीं हो सकता। खाभाविक द्या और विशाल पुर्य दान ने, जिनके कारल आप सहस्रों की प्राणाधार बन गई हैं, मेरे चित्त में अत्यन्त प्रशंसा के विचार स्फुरित कर दिए हैं। मैं भरोसा रखता हूँ कि आप जो विधवाओं और अनाथों को धीरज वँधानेवाली, और अपने अगिषत आश्रितों को निश्चित आश्रय देनेवाली हैं, वे अभी बहुत वर्षों तक सलामत रहेंगी। इंगलैएड के लिये में कल प्रातःकाल जहाज में बैठूँगा। मेरा आशीर्वाद और शुभ इच्छाएँ आप तथा उन सब अन्य सज्जनों के साथ स्थिर रहें जो आप के समान-भारतवासियों के कल्याणार्थ प्रयत्न करते रहते हैं।

## **अंतका**ल

वेगम जिसकी छियासी अवर्ष की पूर्ण अवस्था हो चुकी थी और जिसने अपनी दीर्घ आयु में अनेक ऐसे ऐसे कार्य किए थे जिनके कारण उसका नाम भारतवर्ष के इतिहास में सदैव बना रहेगा, अब उसकी मृत्यु के दिन भी निकट आ गए। थोड़े दिन रुग्न रहकर जिनमें अंत तक बराबर उसके होश हवास बने रहे थे, जेब उलनिसा ने शान्तिपूर्वक तारी ख २७ जनवरी सन् १=३६ ई० तद्मुसार तारी ख = शन्वाल सन्

<sup>\*</sup>श्रोरिएन्टल बायो आफिकल डिक्शनरी के लेखक ने बेगम की आयु उसकी मृत्यु के समय अठासी वर्ष की लिखी हैं; किंतु इतनी इस कारण से नहीं हो सकती है कि बिद उसका जन्म सन् १७५० में होना भी मान लें जो सब से पहले निकलता है, तो भी छियासी वर्ष ही होते हैं।

१२५१ हिजरी को प्रातःकाल के समय अपने प्राण छोड़ दिए। उसकी कबर उसी विशाल और सुन्दर गिरजे में सरधने में बनी जिसको उसने बहुत श्रद्धा और सब्बे श्रेम से बनवाया था। उसकी मृत्यु के साल की सन् हिजरी की फारसी तारीख भाषा में एक विद्वान न यह कही है—

شمرو بیگم هفیضه نیک سرشت ه جفت بگزید کرد آنجا منزل ه آمد رسما ندا بگوشم ناگاه ه تاریخ وفات اوست داغے بردل ه

अर्थात् पुरायात्मा पतिवता समक की वेगम ने खर्ग प्राप्त करके उसको अपना निवास स्थान बनाया। मेरे कान में अचानक यह आकाशवाणी आई कि उसकी मृत्यु की तारीख "दिल पर एक दाग" है। इससे अवजद कला की रीति से सन् १५५१ हि० निकलता है।

## शासन नीति

समक की वेगम का समय अब से डेढ़ सो वर्ष पूर्व का था। उस समय की दशा और वर्तमान काल की दशा में पृथ्वी और आकाश का सा अंतर हो गया है। इस बीच में निरन्तर बिटिश शासन प्रणाली का प्रभुत्व भारत में रहने से केवल देश की गति ही में बिलकुल नवीन परिवर्तन नहीं हुआ, वरन देशवासियों की प्रकृति और मित ने भी ऐसा विचित्र और अपूर्व पलटा लाया है कि जिसकी तुलना उनके पूर्वजों के साथ करने में बड़ा आश्चर्य और विस्मय होता है। नवीन सभ्यता के वशीभूत होकर भारत के प्राचीन पुरुषों की सन्तानें अपना अपनपा सर्वथा गँवाकर विदेशी रंग हंग में पूर्णतया रंग गई हैं; इसिलिये लोग उन उत्तम गुर्णों से विहीन हो गए जो उनके पूर्वजों में थे।

निस्सन्देह वेगम समक में अनेक दोष और अवगुण भी विद्यमान थे; परन्तु इसकी कोई अस्वीकार न करेगा कि उसमें बहुत से ऐसे असाधारण उत्कृष्ट गुण भी थे जिनके कारण वह अपने पित की उत्तराधिकारिणी हुई; और उनका अपने शासन काल में इस प्रकार परिचय दिया जिससे उसके कड़े से कड़े छिद्रान्वेषिययों को भी उसकी योग्यता स्वीकार करनी पड़ी। अतएव उचित समभा जाता है कि जिन जिन महानुभावों की सम्मतियाँ हमको वेगम के विषय में जिस जिस भाषा में अनुकूल अथवा प्रतिकृत प्राप्त हुई हैं, उनका यहाँ हिन्दी अनुवाद दे दें, ताकि उन्हें पढ़कर पाठक गण खयं उसके सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक अपना मत दढ़ कर लें।

(१) आली गोहर हज़रत शाह आलम सानी के जीवन-चरित्र में लिखा है कि २४ रबी उल अन्वल सन जलूसी तद्युसार तारीख १६ अगस्त सन् १८०० ई० को ज़ेब उल निसा बेगम का वकील फ़रास फिरंगी उपस्थित हुआ। उसकी मेंट खीकार करके बादशाह ने बेगम को यह लिखवा भेजा कि यद्यपि तुम स्त्री हो, तथापि ऐसे योग्य कार्य कर दिखाती हो कि जो वीर पुरुषों से भी नहीं हो सकते। इस कारण हमारी यह इच्छा है कि तुमको किसी पुरुषयोग्य उपाधि से सुशोभित करें। अतएव आहा की जाती है कि (लोग) सोच कर निवेदन करें, जिसके अनुसार सम्मानित किया जाय।

(२) बिशप हैयर बेगम से सन् १=२५ ई० में मिले थे। वे लिखते हैं:—

यह एक बहुत छोटी सी अजीब वज़े कृते की बुढ़िया औरत थी, जिसकी चमकदार आँखों में शरारत भरी हुई थी। बाई हमा (तिस पर भी) हुस्न व जमाल (रूप व सुन्दरता) की मलक अब भी शकल व शमाइल (मुख और अज़ों) में मौजूद थी। एक बड़ी होसला और जुर्अत् और हिम्मत की औरत थी और कई बार उसने बनफ्स ए-नफीस (आप) फौज की सरकर्षणी (सेनाध्यलता) की है। उसकी खैरात व मबर्रात (दानपुग्य) की तूल तबील (लम्बी) फ़हरिस्त है। उसकी दीनदारी (धार्मिक भावना) का सबृत मिलता है। लेकिन मिज़ाज आग बगुला था 88।

(३) वेगम के जीवन चरित्र लेखक पादरो डब्ल्यू की गन साहब की यह सम्मति है—

उन समस्त मनुष्यों से जिन्हें वेगम से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने एक द्यावान, कृपामय और उत्तम

<sup>\*</sup> यह उर्द् की लिखावट जैसी मिली है, वैसी ही श्रीर उन्हीं शब्दों में जपर दी गई है । केवल कठिन फारसी राब्दों का श्रर्थ कोष्ठक में प्रकट कर दिया गया है ।

रमणी के समान बर्ताव किया। उसमें ब्रसाधारण चतुराई श्रीर पुरुषवत् इढ़ता थी। यद्यपि वह कृद की नाटी थी, तथापि उलका महत्व और आतंक वहुत अधिक था। उन हजारों स्त्री प्रुचों की, जिनका उसके दान से पालन होता था, वह सदैव अतुग्रह पात्र बनी रही: तथा ऐसा कोई समय नहीं बीता जब उसने उन लोगों के चित्तों में जिनको कि रात दिन उसके साथ नितान्त बेकल्लुफी से उठने बैठने का काम पड़ता था, ऋत्यन्त ऋगाध सन्मान का भाव नहीं प्रवेश कर दिया। उसके राज्य में सब जगह शान्ति और सुप्रबन्ध स्थिर रहा। किसी अन्यायी मुखिया को अपराधियों के रखने का साहस नहीं होता था। हर तरफ जान माल की रला होती थी। धनाढ्यों पर किसी प्रकार का ऋत्याचार नहीं किया जाता था. न भूकर के वस्त किए जाने में कड़ाई का प्रयोग होता था। व्यापार की उन्नति थी, खेती के लिये उत्तेजना दी जाती थी. सुखा पड़ने पर किसानों को उदारता पूर्वक अनाज और तकावी देकर सहायता की जाती थी। बेगम के इलाके की भूमि पर बडी खेती होती थी श्रीर उसमें श्रधिक पैदावार होती थी। बेगम के राज्य में प्रजा सुखी झौर सन्तुष्ट थी। जब वह मर गई तो उसके समस्त राज्य में सब लोग शोक से रोते और विलाप करते थे और उसके गाँवों के कोने कोने से सहस्रों मनुष्य औरस्त्री उसके मकुबरे को देखने को आते थे।इससे यह निश्चय हो गया कि उसकी मृत्यु से लोगों को दारुण दुःख हुआ।

(४) श्रंग्रेजी पुस्तक श्रोरिपन्टल बायोग्राफ़िकल डिक्शनरी के रचियता मिस्टर थामस विलियम बेल ने बेगम सम्बन्धी संचिप्त बुचान्त में दो सज्जनों का मत लिखा है, जिन्होंने उसे देखकर प्रकट किया था। उनका उल्लेख यह है—

कतान गन्डी साहिब ने अपनी "भारत की यात्रा की पोथी" में लिखा है कि यदि वेगम के जीवन का इतिहास ठीक ठीक ज्ञात हो जाय तो उससे उलट फेर की घटनाओं की एक ऐसी विचित्र माला बन जायगी जो कदाचित् और किसी स्त्री को अपनी आयु में पेश आई हो।

(५) कर्नल स्किनर साहब ने, जब वे मराठों के यहाँ नौकर थे, बेगम को बहुधा देखा था। उस समय पर वह एक कपवती युवती थी जो आप अपनी सेना को युद्ध करने को ले जाया करती थी और लड़ाई के बीच में बड़ी से बड़ी वीरता और मानसिक प्रबलता का परिचय देती थी।

श्रंश्रेजी पोथी मुगल पम्पायर के लेखक हेनरी जार्ज कीनी साहब ने भी श्रनेक फारसी श्रौर श्रंश्रेजी पुस्तकों में बेगम के सम्बन्ध में वर्णन पढ़ कर श्रौर उन सब पर विचार करके अपना निर्णय विदित किया है; श्रौर इसके श्रितिरिक्त उन्होंने मिस्टर ट्रेवर प्लाऊडन (Trever Plowden) की रिपोर्ट का श्राग्य भी प्रकट किया है जो उन्होंने सन् १८४० ई० में बोर्ड आफ रेविन्यू श्रथवा भूकर पंचायत (Board of Revenue) में बेगम की मृत्यु के पीछे जब उसका राज्य

मियाद गुज़र जाने पर श्रंगरेजी राज्य में सम्मिलित हो गया था, उसका बंदोबस्त माल (Fiscal Settlement) करके जिसके लिये वे तईनात किए गए थे, उपस्थित की थी।

(६) कीनी साहब ने उस अवसर के पीछे की बातों का उल्लेख करते हुए जो पहले "चेतावनी" और "शान्ति-स्थापना" शीर्षकों में सविस्तर प्रकट की गई हैं, यह लिखा है—

इस प्रवंश रमगी ने अपने आधिपत्य को पुनः कभी अपने नारी स्वभाव की दुर्वलता के कारण जोखिम में नहीं पड़ने दिया। श्रौर उस समय से लेकर जब कि थॉमस ने उसे उसका राज्य फिर दिला दिया था ( जिस काम में थॉमस ने दो लाख हपए व्यय किए थे) सन् १=३६ में अपनी मृत्यु की तिथि तक उसकी प्रभुता पर पुनः कदापि घरेलू श्रापत्ति से कोई बाधा नहीं खडी । हुई । जहाँ तक अटकल लगाई जा सकती है, उससे यह ही प्रतीत होता है कि वेगम अब बयालीस वर्ष की प्रोढ़ अवस्था को पहुँच चुकी थी; अतः उसने सम्भवतः अपनी इन्द्रियों का दमन करना सोख लिया थाः क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि अधिकारप्राप्त-वेगमें अपनी इन्द्रियों की उत्तेजना से कभी कभी एक मंत्री को ही सर्व शासन का भार सौंपकर उसे अपना स्वामी बना बैठती हैं। इससे शेष लोग उनके शत्रु हो जाते हैं। परन्तु बेगम ने ऐसी मूर्खता नहीं की, वरन् तदनन्तर उसने श्रपना मन विशेष करके श्रपने विशाल राज्य की व्यवस्था में लगाया। उसके परगनों को ऐस दशा थी

कि उनके उपयुक्त निरीक्षणार्थं उसे बहुत कुछ परिश्रम करना आरे समय लगाना पड़ता था; क्योंकि वे गङ्गा से लेकर यमुना पार तक और श्रलीगढ़ के समीप से मुजफ्फरनगर के उत्तर तक फैले हुए थे। उसने श्रपनी राजधानी सरधने में ही रक्खी, जहाँ शनैः शनैः उसने राजभवन, ईसाई वैरागिनों का विद्यालय (Convent School) और गिरजा बनवाया जो अब तक विद्यमान हैं। उसके राज्य में सब जगह शांति और सुप्रबन्ध रक्खा जाता था। किसी अन्यायी और लुटेरे सरदार की यह शक्ति न थो जो अपराधियों को वहाँ छिपा दे कौर सरकारी मालगुजारी में गोलमाल कर दे। पृथ्वी पर खेती पूर्ण कप में होती थी। एक पश्चिमई शासक के लिये ये बड़ी प्रशंसनीय वाते हैं।

(ं७) उक्त कीनी साहिब ने मिस्टर ट्रेवर प्राउडन साहब की रिपोर्ट का सार इन वाक्यों में प्रकाशित किया है—

"व्योरेवार जानने के प्रेमियों को वेगम समक्ष की जागीर का निम्नलिखित समाचार, जैसा कि उसकी मृत्यु पर जब कि उसका ठेका पूरा हो गया, प्रकाशित हुआ था, भला प्रतीत होगा। ये वृत्तान्त और अंक उस रिपोर्ट से लिए गए हैं जो उस अध्यक्त ने रेविन्यू वोर्ड को भेजी थी जो कि उसका बन्दो-बस्त माल करने के लिये नियुक्त किया गया था। यह सज्जन कहता है कि भूमि की जमाबन्दी की तश्खीस वार्षिक होती थी, जिसकी शरहों का पड़ता, उन शरहों से जो निकटवर्ती श्राँगरेजो जिलों में प्रचलित थीं, एक तिहाई विशेष था। उन दिनों में श्राँगरेजो सरकार मृल जमा का दो तिहाई भाग लिया करती थीं; अतः हम जानते हैं कि बेगम के असामियों को फिर क्या बचत रही। अफसर बन्दोबस्त ने भूलकर लगभग सात लाख (६, ६१, ३==) से घटाकर कुछ उपर पाँच लाख रक्खा। उसने इतना हो नहीं किया, चरन सायर का महस्र्ल उड़ा दिया जिसके विषय में उसका यह कथन है—"ये कर समस्त प्रकार की संपत्ति पर लगाए जाते थे, तथा आने जाने-वाली वस्तुओं पर भी थे। पशु, पहनने के कपड़े, सब प्रकार के वस्त्र, चमड़े, कई, गन्ने मसाले, और अन्य पैदावार पर लाने और ले जाने का मार्ग कर लिया जाता था। मूमि, मकानों और ईख के कारजानों पर भी महस्र्ल लगता था। ईख पर बहुत ही श्रधिक कर था।"

शासन प्रणाली पूर्ण कप से मुखिया शासन को (Parlarchal) थी। ईख की फसल की उपज बेगम से तकावी लेकर होती थी। और यदि किसी मनुष्य के बैल मर जाते अथवा उसे खेती के श्रीजार शावश्यक होते तो उसे कोष से उनके लिये उधार रुपया मिल जाता था। परन्तु वह इस बात के लिये क्र्रतापूर्वक विवश किया जाता था कि जिस कार्य के लिये रुपया ले, उसी में वह उसे लगावे। तहसीलदार और राजस्वाष्यच अपने अपने इलाके में हल चलाने की ऋतु में वार्षिक दौरा करते फिरते थे। वे लोगों को खेती करने की उत्तेजना देते थे और जोतने

बोने के लिये विवश किया करते थे। इसी समय के लगभग एक लेखक ने मेरठ यूनीवर्सल मैगेजीन में प्रकाशित किया था कि इस उद्देश्य के निमित्त कभी कभी संगीन चढ़ाए सिपाहियों को खेतों में उपस्थिति रहने की आवश्यकता पड़ती थी।

मुहतिमम वंदोवस्त ने यह और प्रकट किया है कि तकावी चौबोस सैकड़ा ब्याज समेत सदैव वर्ष के श्रंत में ले ली जाती थी। वास्तव में किसान कर से इतने अधिक जकड़े हुए थे कि उनके पास इतना थोड़ा शेष रह जाता था कि जिसमें वे अपना गुजारा कर सकें। इतना धन निश्चय-पूर्वक उनके पास छोड़ा जाता था। दूसरे शब्दों में यों कहो कि वे किसान क्या थे, धरती जोतने बोने, रखवाली करने और काटनेवाले मजूर (Predial Seris) थे। मिस्टर क्षाउडन को फिर भी यह कहना पड़ा कि "ऐसो प्रशाली को स्थिर रखने के लिये बड़े कौशल की आवश्यकता थी और जिस पौरुष से वेगम अपने राज्य को व्यवस्था करती थी. इसमें इनकी कुछ न्यूनता नहीं रहती थी। परन्तु जब देगम बुढ़ापे में शक्तिहीन हुई श्रौर विगड़े हुए प्रबन्ध का भार उसके उत्तराधिकारी के ऊपर पड़ा, तब इस पद्धति के मिथ्या रूप का भंडा फूट गया।" अंत के कुछ वर्षों में यह परिणाम हुआ कि जागीर में जो इलाका था, उसका एक तिहाई भाग भी हो गया; जिसका यह अर्थ है कि इतनी भूमि न्यूना-धिक उनके मालिकों और उत्तम श्रेणी के किसानों ने छोड़ दी।

रिपोर्ट के इस भाग का अंत इस वाक्य पर होता है कि "जिन मनुष्यों को ब्रिटिश शासन में रहने का लाभ पास नहीं है, वे उसका महत्व कैसा समभते हैं, उसे इससे अधिक और क्या बात सन्तोषजनक रूप में प्रकट कर सकती है कि ज्योंही वेगम के ठेके का समय पूरा हुआ कि प्रजा शीव्रता के साथ अपने घरों को लौट आई।"

वेगम ने अपने जीवन में वीरता, धीरता, गम्भीरता और अनेक उच्च गुणों का जैसा परिचय दिया है, उसका उल्लेख पीछे प्रसंगानुसार हुआ है। इन्हों के समान उसके खमाव में दानशीलता की भी रुचि बड़ी थी। ईसाई हो जाने के कारण उसका ध्यान इस धर्म की उन्नति की और अधिक था, इससे उसके दान स्रोत का बहाव भी विशेष कर उसी के कार्यों के निमित्त हुआ। तो भी इससे यह परिणाम अवश्य निकलता है कि उसकी प्रशृति में दान-शीलता थी।

कलकत्ते, वम्बई श्रौर मदरास की केथलिक मिशन संस्थाओं को वेगम ने एक लाख रुपए दान किए। आगरे के केथलिक मिशन को तीस हजार रूपए पुग्य किए। मेरठ में जो गिरजा है, उसके लिये वारह हजार रुपए का दान किया। इस बात का वर्णन अन्यत्र हो चुका है कि वेगम ने डेढ़ लाख रुपए रोमन नगर के पोप की सेवा में इस अभिप्राय से भेजे थे कि वह उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार शुभ कार्यों में व्यय करे। ऐसे ही उसने पचास हजार रुपए आर्च विश्रप आफ कैन्टरवरी (Archbishop of Canterbury) के पास भेजे थे कि वे भी उन्हें जैसे चाहें, धर्मार्थ बरता दें। पचास हजार रुपए बेगम ने कलकत्ते को और भेजे कि वे दीन दुखियों में बाँट दिए जायँ; और जो योग्य मनुष्य ऋण के कारण कारागार चले गए हों, उनका ऋण चुकाकर उन्हें कैद से छुड़ा दिया जाय।

उपर्युक्त दान का जोड़ तीन लाख बानवे सहस्र होता है। वह धन इस गिनती में नहीं श्राया है जो वेगम ने खर्य अपने हाथों से समय समय पर दान किया था छ।

इस समय कदाचित् यह संख्या विशेष न प्रतीत हो, परन्तु बेगम के ज़माने में समस्त वस्तुएँ श्रीर सामग्री बहुत सस्ते भावों पर बिकती थी, श्रीर श्रानों में वे पदार्थ श्राते थे जिनके लिये श्रव रुपए व्यय करने होते हैं। इन सब बातों का विचार करते हुए उस वक्त बेगम को खैरात का मूल रहस्य श्रीर महत्व यथार्थ कर्प में समभ में श्रा जायगा। इसके श्रतिरिक्त रुपयों का व्यवहार वेगम के समय में उस श्रिष्ठकता से न था जैसा कि पीछे श्रागरेजों के राजशासन में हो गया। गाँवों में थोड़े से विरले ही मनुष्यों के पास उनकी

<sup>\*</sup> श्रोरिएन्टल बायोग्राफिकल डिकरानरी के रचियता का मत है-

बेगम ने अपनी मृत्यु के पीछे छ लाख रुपए से उत्पर विविध पुगय और दान के कार्यों के निभित्त छोड़े और यह बादेश किया कि एक कालेज स्थापित किया जाय जिसमें िब्बत श्रोर हिन्दुस्तान की मिशन संस्थाओं की शिक्षा युवकों की दी जाय।

आवश्यकता से अधिक रुपया बचताथा, जिसको वे द्वा छिपा कर रक्षते थे; क्योंकि लूट मार का सदैव भय बना रहता था। इमारत

बेगम ने, जिसके पेट से कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ और जिसको इतना बड़ा अधिकार और राज्य प्राप्त था, यदि बहुत से गिरजे, भवन, कोठियाँ, पुल आदि बनवाप तो कोई आधर्यजनक विषय नहीं है; परन्तु इनसे उसके चित्त की उदारता अवश्य प्रकट होती है।

वेगम की इमारतों में सब से विशाल, उत्तम, सुन्दर विल-त्त्य और अनुपम इमारत उसका सरधने का गिरजा है जिसका संत्रित वृत्तान्त उसके चरित्र-लेखक पादरी कीगन साहब और सविस्तर उल्लेख पादरी किस्टोफ़र साहब (Rev. Fr. Chistopher O. C.) ने किया है। इन्हीं लिखा-वटों के आधार पर उसके सम्बन्ध में यहाँ लिखने का प्रयत्न किया जायगा। गिरजे में ही वेगम की हिंडुयाँ दफन की गई हैं; अतः यदि उसको वेगम का स्मारक चिह्न कहा जाय, तो कुछ अनुचित न होगा।

यह गिरजा बेगम ने सन् १८२२ ई० में बनवाया था। बेगम ने इसके बनवाने के लिये जो शिल्पकार अथवा कारीगर चुना, वह बड़ा गुणी था। उसका नाम मेजर एन्टोनियो रैघे-लिनी (Mojor Antonio Reghelini) था, और वह इटेली देश के पडवा (Padna) स्थान का निवासी था। श्रीर वह वेगम के दरबार का श्रफसर था। ईश्वर के नाम पर उसने वह मन्दिर बड़ी शान शौकत से बनवाया था। इस प्रान्त में उस समय वह श्रमुपम श्रीर श्रद्धत समका जाता था। हिन्दुस्तानी शिल्पकला में जो बढ़िया से बढ़िया कारी। गरी उसकी सुन्दरता श्रीर उत्कृष्टता के निमित्त हो सकती थी, वह सभी दिल खोलकर धन खर्च करके उसने इसके लिये कराई थी।

वेगम को अपने महान् गिरजे का उचित घमण्ड था, जैसा कि उसने अपने पत्र में जो उसने तारीख १२ जनवरी सन् १८३४ को बड़े पादरी पोप ग्रेगोरी साहब के नाम तिखा था। और बातों का वर्णन करते हुए इसके सम्बन्ध में इन वाक्यों में संकेत किया है—"इसी अवसर पर मैं अपने गिरजे की पाँच छुपी हुई तसवीरें श्री पूज्यवर के तिये भेजती हूँ जिसके विषय में मुक्ते यह कहने में गौरव है कि वह भारत में श्रति उत्कृष्ट और श्रद्धितीय बताया।जाता है"। इस गिरजे पर, जो पुण्यात्मा कुमारी मरियम अर्थात् ईसा की माता को अर्पण किया गया है, चार लाख रुपए स्थय हुए हैं। उन दिनों इतना धन बहुत सम का जाता था जब कि मजूरी और मसाला बहुत सस्ता था।

बाहर की आर से यह गिरजा भारी घनाकार की स्रत का दिखाई देता है, पर भीतर से उसका रूप पूर्ण लातीनी सलीब (Latin Cross) के सदश प्रतीत होता है। इस बाहरी और भीतरी शकल के अन्तर का कारण वह विशाल बरामदा है जो गिरजे के गिर्द उसकी बगलों तक बना हुआ है जिससे उसकी स्रत एक वर्ग घन की हो गई है। इस बरामदे के लग जाने से यह इमारत यूनानी बनावर के ढंग की सी दिखाई देती है। समस्त छत के बाहर की आर जो कँगूरा अथवा कारनिस पर जो लोहे की छड़ों की आड़ चहुँ और लगी है, वह गिरजे की इमारत को मजबून करती है।

मनिद्द के केन्द्र अथवा वेदी (Altar) के ऊपर एक मनोहर गुंबज बना हुआ है और इसी प्रकार के दो छोटे छोटे खुन्दर गुंबज बड़ी खूबस्रती से दोनों ओर बगली चैपिल (Chapells) अर्थात् उपासनालयों के ऊपर बने हैं। गिरजे के पूर्व का सिरा दो ऊँची ऊँची मीनारों पर पूर्ण होता है। इन मीनारों में से एक में घएटा और दूसरी में खरीली घंटियों का गुच्छा लगा हुआ है। घएटे की कल (Clock Machinery) को बिगड़े हुए बहुत वर्ष बीत गए; यहाँ तक कि बाहर निकाल लिया गया और पुनः उसके स्थान में दूसरा घएटा नहीं लगाया गया। यह घएटा अति उत्तम था और वेगम ने खयं इसे मँगाया था।

तीनों गुंबजों और दोनों मीनारों के ऊपर धातु के गोले और सलीवें लगी हुई हैं जिन पर ऐसा मोटा और अच्छा सोने का मुलम्मा हो रहा है कि जिसको बने इतने वर्ष व्यतीत हो गए, तो भी जो बिलकुल नवीन और दमकती चमकती ऐसी लगती हैं मानो आज ही बनाकर चढ़ाई गई हों। गुंबजों की चोटियों पर श्वेत संगमरमर की अठपहलू लालटेन है जिसमें बढ़िया कटाव और जालों का काम है। तारीख ५ अप्रैल सन १६०५ को जो भूकम्प हुआ था, उससे पुरानी लालटेन ट्रटकर गिर गई और पुनः वह न ठीक हो सकी। पोछे से उसको जगह नई लालटेन, जो अब मौजूद है, लगाई गई।

गिरजे के बीच के द्वार पर पत्थर की एक पटिया पर लैटिन तथा फारसी में शिलालेख खुदे हुए हैं।

लैटिन लेख का निम्नलिखित सार है-

परम प्रसिद्ध सरधने की महारानी जोना ने अपने कपद से यह मन्दिर बनाया और प्रभु की माता कुँ आरी मरियम के नाम और संरक्षण में रोमन केथलिक धर्म की विधि के अनुसार सन १८८२ में समर्पित किया।

फारसी लेख की लिखावट यह है-

بامداد خدا و فضل مسیم بسال هیجده صد عشرین و اثناء بدل زیب النسا عمده اراکین نبافرمود عالیشان کایست-

\* पादरी किछोफर साइव ने उर्गुक फारसी बाक्य अपना पुस्तक में रोमन अवरों में प्रकाशित किया है। वहीं इस पोधी में उसके यथार्थ रूप फारसी अवरों में लिखा गया है। उक्त पादरी महोदय ने "वसाले-र-हेजदह सद अशरीन व इसना" का अर्थ सन् १८२० लिखा है और लेटिन के और इसके बीच दो वर्ष का अंतर होने से उसके निवारणार्थ यह टिप्पणी लिखी है—

"लैटिन श्रीर फारसी लेखों के बोच में जो सन् का श्रन्तर है, उसका यह

अर्थात् ईश्वर की सहायता और मसीह के प्रसाद से सन् १८२२ ई० में प्रतिष्ठित उमराव (महारानी) जेब उलनिसा ने यह विशाल गिरजा बनवाया।

गिरजे के भीतर दृष्टि डालने पर सदर सहनची और मन्दिर का फर्श संग मुसा और संगमरमर का बना दिखाई देता है। उसकी छत नीचे की ओर गुंबजनुमा है, जिसके गुंबज और महराबों पर पूर्वी ढंग का सुशोभित और विभूषित अस्तरकारी का काम है।

वेदी (Altar) सम्पूर्ण श्वेत संगमरमर की है। यह पत्थर जयपुर से लाया गया है और इसका सुंद्रतापूर्वक कटाव और सिंगार करके अक़ीक, सूर्यकांत आदि नाना भाँति की बहुमूल्य मिण्ओं से सजी हुई पश्चीकारी का जड़ाव हुआ है। यह काम अपने फूलदार नकशे में अधिकतर ताजमहल आगरे के अद्भुत पच्चीकारी के काम से मिलता जुलता है। वेदी की सीढ़ियों के ऊपर एक देवालय मुड़े हुए खंभों का बना हुआ है जो सब संगमरमर के हैं। इनके बीच में एक ताक़ है जिस पर बीबी मिरियम की मूर्ति विराजमान है।

कारण समभाना चाहिए, कि फारसी लेख में गिरजे के बनने का सम्वत् लिखा हुन्ना है और लैटिन लेख में उसकी प्रतिष्ठा का वर्णन है।''

परन्तु यह उनकी कस्पना विलक्षल मिथ्या है; क्योंकि लैटिन और फारसी दोनों लेखों में सन् १८२२ ई० ही लिखा हुआ है। फारसी के जिन राब्दों का अर्थ भूल से स० १८२० किया गरा है, उनका ठीक अर्थ १८२२ है; अर्थात् सन् निकालने में "स्सना" शब्द जो दो का बाचक है वह उड़ा दिया गया है। दोनों स्रोर को दो स्रोर मृर्तियाँ है जिनके इर्द गिर्द बना विश्व पूर्लों को बड़ी बड़ी मालाएँ पड़ी हैं। यह पीछे से रक्खी हुई मालूम होती हैं।

बड़ा गुम्बज चार महराबों के ऊपर ठहरा हुआ है। उसके अठ-पहलू बुर्ज में आठ जिड़िकयाँ वनी हुई हैं जिनसे पूर्ण प्रकाश वेदी और स्वयं मंदिर में पड़ता है। गुंबज की वेदी के चारों कोनों पर चार त्रिभुजाकार मूर्तियाँ चारों इंजील के प्रचारकों (Evanglisto) की बनी हुई हैं।

सुख्य मंदिर के तीन श्रोर छुंदर संगमरमर का कटरा है। दोनों बगलों के जो चैपिल श्रर्थात् पूजागृह हैं, उनके ऊपर सुशोभित गुंबज है। इनकी वेदी करारा (Jarra) संगम्सर की बनी हुई है जिसको थोड़े दिन हुए, मृत श्रार्ख बिशप जैन्टिली (Archbishop Mgr. Charles Gentili) इटली देश से लाए थे।

बाई सहनवी के द्वार से गिरजे के उस भाग की मार्ग गया है जहाँ बेगम श्रीर डायस सोम्बरे की कबरों पर विशाल रोज़ा (स्मारक) है। यह काम इटली देश के प्रसिद्ध संगतराश एडमो टाडोलिनी, बोलोन निवासी का है जो केनोवा (Canova) के मुख्य शिख्यों में से था।

आगरे में ताज की इमारत शानदार, बहुमूल्य और महत्व-शाली है। ऐसी ही भारी इमारत सिकंदरे में भी है। पर उनको देखकर आपके चित्त में कुछ उत्साह नहीं उत्पन्न होता; क्योंकि वहाँ जो दिखाई देता है, वह केवल निर्जीव संगमरमर पत्थर है। पर सरधने के रोजे के संगमरमर को देखकर श्राप-को जीती जागती मूर्तियों के देखने की सी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह कोरा जड़ पत्थर ही नहीं है। वह कला श्रोर श्रद्धा की उत्कृष्ट वाणी है। वह संपूर्ण श्वेत सफेद करारा संग मरमर का है जिसमें ग्यारह मूर्तियाँ पूरे कद की खड़ी हुई हैं श्रोर तीन चौखटे लगे हुए हैं क्षा वेगम ज़र्क वर्क हिन्दुस्तानो

\* इस रमारक के विषय में पादरी कीगन साहब ने यह लिखा है-

एक सुरोभित स्मारक करारा संगमरभर का रोम नगर से बनवा कर बेगम की स्मृति में सन् १-४२ में खड़ा किया गया। तमाम तसवीर पूरे कद की हैं। हिन्दू और मुसलमान इस स्मारक के देखने को बड़ा संख्या में आते थे, अतः इस विचार से कि मुख्य मन्दिर का अपमान न हो, जहाँ होकर उन्हें आना पड़ता था, उस तरफ को नया हर खोल दिया गया जिससे स्मारक को जाने का सीधा मार्ग हो गया। इस स्मारक भवन में जो चौखटे उपर की और लगे हैं, उनके उन वाक्यों से जो लटिन और अंग्रेजी भाषाओं में अंकित हैं, विदित होता है कि रचिता स्वर्गवासिनी के गुण, सुलच्या और योग्यताओं को पर्याप्त हप से प्रकट करने में असमर्थ था। बेगम के स्मारक पर ये शब्द अंकित हैं—

हर हाइनेस जोना जंब जिन्नसा बेगम समरू की पिवन क्ष्मित में को अमीर उल् उमराव और साम्राज्य की प्यारो पुत्री थी, जिसने यह असार संसार स्थायो लोक में गप्रनार्थ अपने महल सर्थने में तारीख २७ जनवरी सन् १ = ३६ को त्याग किया। उसकी प्रजा हजारों की संख्या में, अद्धापूर्वक उसकी याद करके रोती है। उसका वय १० वर्ष का था। उसका शव इस गिरिजे के नीचे दक्कन हैं जिसे उसने आप बनवाया था। उसका प्रवल हृदय, उसके उल्कृष्ट गुण, बुद्धि, ज्याय और दयालुता जिनके साथ अर्द्ध शताब्दि के समय से अधिक पर्यन्त

पोशाक पहने हुए राजकीय कुरसो पर विराजमान है। उसके दाहिने हाथ में वादशाह का लिपटा हुआ वह फरमान है जिसके द्वारा सरधने की जागोर उसको प्रदान की गई थी। दाई और को मिस्टर डायस सोम्बरे शोकमय स्थिति में खड़ा हुआ है और वार्य को उसकी रियासत का दीवान रायसिंह है। इनके जरा पीछे विश्वप जिल्लास सीज़र और उसके रिसाले का कमांडर और प्रथम पड़िकोंग इनायत उल्लाह है।

जो तीन चौकटे हैं, उनके सामने की छोर से गिरजे की प्रतिष्ठा की घटना का दश्य दृष्टिगोचर होता है। विशय पादरी अपने पद के नियत वस्त्र पहने हुए अपने आसन पर विराजमान हैं। वेगम जिसकी सेवा में उसके प्रधान यूरोपियन अफसर उपस्थित हैं, अपने कर कमलों में सुवर्ष थाल धारण किए हुए, जिसमें बढ़िया वसन उसके गिरजे के निमित्त रक्से हुए हैं, आगे बढ़ती है और उन्हें विशय को अप्र करती है। चौखटा राजिसहासन की दाई और वेगम के दरवार करने, और वाई और

शासन किया है, उस (डेविड श्रोक्टरकोनी डायस समरू) के लिये तो वह माता से भी बहकर थो, श्रतपव उसके मुँह उसकी प्रशंसा श्रन्छी नहीं लगती । परन्तु उसको प्यारी स्पृति का धन्यवादपूर्वक सन्भानार्थ यह स्मारक उसने खड़ा किया है श्रीर वह श्रधीनतापूर्वक विश्वास करता है कि वह ऐसी जीवित ज्योति का मुकुट धरण करेगी जो न बुक्तेगी।

डेविड श्रीत्रटरलोनी डायस समरू"

्विजय की सवारी के जलूस का, जिसमें बेगम हाथी पर चढ रहीं है, दश्य दिखाता है। इसके अतिरिक्त रोजे (समारक) के ्दाएँ बाएँ छः मानसिक वृत्तियों के चित्र लगे हुए हैं। दाई स्रोर प्रथम चित्र पराक्रम श्रीर धेर्य का इस भाँति का है कि एक दढ़ और अभय स्त्री पृथिवी पर पड़े और गड़-गड़ाते हुए सिंह की छाती पर पाँच जमाप हुए है। दूसरा चित्र चतुराई का है जिसे इस तरह दिखाया गया है कि एक नारी भारी भारी कपड़ों से ढकी हुई है श्रोर गहरे ध्यान में है श्रीर वह अपने सीधे हाथ में एक साँप पकड़े हुए है। तीसरी तसवीर काल की है जो बेगम की ओर घण्टे का शीशा दिखा रहा है जिस पर रेत पड़ रही है और दाएँ हाथ से जीवन की मशाल बुक्ता रहा है। रोजे (स्मारक) की बाई श्रोर प्रथम बुवि माता और पुत्र के स्नेह की है जिसमें एक युवती अपनी इाती से एक दूध पीते हुए बालक को चिपटाए हुए है और इसके बदले में एक लड़का उसे सब अथवा प्रेम का फल दे रहा है। दूसरी बहुतायत की है। एक स्त्री प्रसन्न-मुख नाना प्रकार के फलों श्रौर झनाज की बालों से भरा हुझा नरसिंघा ले रही है और गुत्तदस्ता समर्पण कर रही है। तीसरा चित्र शोक का है। गिरजे के किनारे के चबूतरों पर विविध समाधि शिलाएँ लगो हैं, जिनसे पता लगता है कि यहाँ कई पादरी गाड़े गए हैं। गिरजे के छोर पर जो अरगन बाजे (Organ loft) का

गिरजे के छोर पर जो अरगन बाजे (Organ loft) का घर है, वह समस्त नकरो इमारत के श्रनुसार नहीं है, क्योंकि बह लकड़ी का बना हुआ है। प्रत्यक्त में ऐसा प्रतीत होता है कि यह पीछे से बना है, श्रौर शिल्पकार रैघैलिनी को तजवीज में शामिल न था। पुराना श्ररगन बाजा धड़ो उत्तम बनावट श्रौर श्रित मधुर सुरीले खर का है। परन्तु खेद है कि भारत के जलवायु ने उसका तहस नहस कर डाला। श्रव तो उसकी ऐसी श्रधोगित हो गई है कि उसे केवल कोई निपुण कारोगर ही ठीक कर सकता है।

श्ररगन घर से तुम गिरजे की चपटी छत पर चढ़ सकते हो। यह ही वह छत है जहाँ सन १=५७ के विद्रोह में चैप-लैन, मठ की अवधूतियों और चेलों ने अपनी जान वचाने के लिये ब्राश्रय लिया था। विद्रोहियों ने गिरजे पर घावा कर दिया, परन्तु उन्हें उसके सब द्वार भीतर से सुदृढ़ बन्द मिले। वागी उन्हें तोड़कर खोल लेते, परन्तु ऐसे नाजुक अवसर पर न जाने उन्हें क्या भय लगा कि वे डर के मारे भाग निकले। पक लिखावट से यह भी विदित होता है कि जिस समय ये विद्रोही गिरजे से अकस्मात् डरकर भागे थे, ठीक उसी समय चैपलैन ने सत्य हृद्य से अपने को और अपने साथियों को श्री कल्याणकारी युकरिस्ट जी ( Eucharist ) की शरण में सौंप दिया, जिन्हें वह अपने साथ ऊपर छत पर ले गया था। चाहे इसे करामात कही अथवा केवल संयोग वश बताओ, परन्तु है यह घटना श्राश्चर्यजनक श्रीर समक्ष के बाहर कि बाग़ी लोग ठीक उस वक्त जब कि उनको गिरजे के लुटने का मौका मिला, डर से भाग गए।

वेगम ने पादरी ज्लियस सीजर को, जो उसका घरेल नैपलैन था, पोप के पास श्रपनी सिफारिश मेजकर सरधने का विश्रप पादरी नियुक्त करा दिया जिसका वर्णन पीछे हो चुका है। परन्तु यह सीजर ही सरधने का प्रथम श्रीर श्रंतिम बिश्रप हुआ; क्योंकि वह तो एक वर्ष पश्चात् सरधने से चला गया श्रीर पुनः यह स्थान श्रागरे के श्रधीन हो गया। उसका गमन, वेगम की मृत्यु श्रीर ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में सरधने का श्रा जाना, ये सब इस परिवर्तन के कारण हुए।

गिरजे के पीछे के भाग में जो कमरे हैं, वे ख़ानक़ाह (Convent) कहलाते हैं। वे पहले चैपलेन और बिशप ज़ूलिश्रस सीजर के निवासस्थान थे। जब पीछे से वे ख़ानकाह और श्रनाथालय बना लिए गए, तो इनमें और गृह भी बनवाए गए जो भारतवासी अनाथ बालकों और बालिकाओं के, जिन्हें मिश्रन ने अपने आश्रय में ले रक्खा है, निद्रालय, कत्तालय अथवा विद्यालय और भोजनालय के काम में आते हैं। यह संस्थाईसा और मिरयम की तपस्थिनियों (Nuns of Jesus and Mary) के प्रबन्ध में है।

गिरजे के उत्तर को श्रोर के सिरे पर जो फाटक है, उसमें होकर खानकाह की प्रवेश करते हैं।

गिरजे के चौक के बड़े द्वार से बाहर निकलकर तुम्हें एक सड़क पार करनी पड़ती है और फिर दूसरा बड़ा फाटक आता है। इसमें होकर सेन्ट जोन्स गृह (St. John's Quraters) को जाते हैं जो बेगम का पुराना महल था, श्रौर जिसको बैरन सैलेरोली (Baron Saloroli) ने, जो बेगम के द्रबार में एक प्रभावशाली पुरुष था, मिशन को दे दिया था। बहुत दिनों तक इसमें अनाथालय और पाठशाला थी, और यह आरम्भ से ही सेन्ट जौन्स कालिज कहलाने लगा था। इस इमारत का वह भाग जो अब तक हिन्दु-स्तानी ढंग का बना हुआ है, बेगम का पुरानी महल था। आगे जो बरामदा और दूसरे मकान हैं, वे मिशन के बनवाए हुए हैं।

सेन्ट जौन्स के चौक से बाहर निकलकर एक सड़क मिलेगी जो दाई श्रोर को मुड़ती है। श्रब तुम दो इमारतों के बीच में होकर गुज़रोगे। श्राधुनिक लाल ईट की इमारत में बाएँ को सरधने का सरकारी मद्रसा है श्रोर दाएँ को सरकारी श्रफालाना है। श्रब हम बड़े फाटक के पास पहुँचते हैं, जो बड़ा प्राचीन प्रतीत होता है। इसके दाहिने श्रोर को पहरेदार की कोठरी (Sentry Cabin) है।

यह वेगम के शाही महल का द्वार है। पहले हमें जो हिश्गोचर होता है, वह महल का पिछला भाग है। आगे बढ़कर हम सीधे शानदार ज़ीने के सन्मुख आते हैं जो महल की बुलन्द गोल ड्योढ़ी के ऊपर जाता है। यह महल अब मिशन की सम्पत्ति है जिसमें एक मद्रसा है, जहाँ श्रंगरेजी श्रीर देशी भाषा की शिक्षा दी जाती है श्रीर लड़कों का एक श्रनाथालय है।

किसी किसी को यह अम हो जाता है कि वेगम ही महल को मिशन के लिये छोड़ गई है। परन्तु असल बात यह है कि मिशन ने तो इसे पाई बाग समेत पीछे से, लेडी फीरेस्टर की मृत्यु हो जाने पर, नीलाम में पचीस हजार रुपए को सन् १८६७ ई० में मोल लिया था। अब इस महल में एक ईसाई स्कूल है। व्यवस्थापक की आज्ञा से तुम इसे देख सकते हो। वेगम का गुसलखाना सम्पूर्ण संगमरमर का बना है और उसमें बहुमूल्य पच्चीकारी का काम हो रहा है; इसलिये यह अति सुन्दर स्थान देखने योग्य है।

महल के चौक के बाहर बाग़ के बीच में एक छोटी सी कोठी है, जो रैघेलिनी के बँगले के नाम से प्रसिद्ध है; क्योंकि उन्समें मेजर ए० रैघेलिनी, जिसने बेगम का गिरजा और महल बनाया था, रहा करता था। अब यह मिशन की ओर से किराए पर उठा दी जाती है।

कसबे का वह भाग जिसमें बेगम के समय की ईसाई धर्म की यादगार इमारतें बनी हुई हैं, छावनी के नाम से विख्यात है। सम्भव है कि उसका यही नाम बेगम के समय में भी हो, जो अब तक ज्यों का त्यों चला आता है। छावनी के भीतर जो बेगम की यादगार ईसाई इमारते हैं, उनकी रत्ना करने का भार गवर्नमेन्ट ने अपने ऊपर ले लिया है। ईसाई क़बरस्तान ( Cathelic Cementry ) भी देखने योग्य है। इसमें बड़ी बड़ी कबरें हैं जिन पर उत्तम रौजे बने हुए हैं।

इन कबरों के श्रितिरिक्त यात्रियों को और बहुत सी लिखा-वर्टे श्रंगरेजी में दृष्टिगोचर होगी। ये इस विचार से बड़ी ही विचित्र श्रौर मनोरम हैं कि बेगम के दरवार में किस प्रकार अनेक जातियों के मनुष्यों का समावेश हुआ था, जिनमें श्रँग-रेज, फरासीसी, इटली निवासी, पुतंगीज श्रौर यहाँ तक कि पोलैन्ड निवासी भी थे; क्योंकि मेजर क्वायने की (Major G. Koine) की कबर पर "पोलैन्ड निवासी" (Native of Poland) लिखा हुआ है।

इस कवरस्तान में बरावर अब तक देशी ईसाइयों के सुरदे दफनाए जाते हैं। इन क्रोगों की संख्या सरधने के उपनिवेश में अब बहुत अधिक हो गई है।

वेगम ने मकानात केवल अपनी राजधानी सरधने में ही नहीं बनावाए, किन्तु उसकी इमारतों का और स्थानों में भी पता चलता है। दिल्ली में भी उसने अपना महल बनवाया था 🏋 जिसकी वर्तमान स्थिति एक उर्दू लेखक के इन वाक्षों में है—

"यह कोठी चाँदनी चौक के ग्रुमाल में है, जो पहले "समक की बेगम की कोठी" और "चूरीवालों की हवेली" कहलाती थी। यह एक कोठी निहायत दिलकुशा और फ़रहबख़श बड़ी आलीशन बहुत उमदा ऊँची कुर्सी देकर बनाई है, और उसमें

कसीं में कमरे और गोदाम और शागिर्द पेशे के लिये ज्योतात बनवाप हैं। उस पर यह कोठी है। एक दर्जा इसका रश्कइरम है. जिसमें बड़े बड़े हाल और बरामदे हैं। अलावे खुबी इमारत के एक वसीश्र श्रीर पुरिफ़जा बाग है जिसमें सर्व के दरव्तों की खुशनुमाई और नहर के जोर शोर से बहने का अजीव लुत्फ़ है। अब नहर तो नहीं रही, बाग अलबता मौजद है। इस कोडी में क़दीम से दिल्ली लन्दन बैंक है। इसी कोटी में एक मकान मुत्यल्लक़े में से बैंक के मैनेजर मिस्टर ब्रस्ज डाऊन की मेम साहिबा और लड़कियों ने तारीख ११ मई सन् १=५७ ई० को बागियों से सख़्त मुकाबिला किया, जिसमें सोरे का सारा खानदान मारा गया जो सबके सब कश्मीरी द्रवाजे के पासवाले गिरजा में मद्फून हैं।" अब हाल में इसमें शिमला एलायन्स बैंक और पञ्जाब बैंकिंग कम्पनी भी शामिल हो गई हैं। सन् १६२२ में इस कोटी को दिल्ली के एक सज्जन ने मोल ले लिया था।

वेगम ने एक बड़ी विशाल कोठी मेरठ में तामीर कराई थी। उसमें एक बड़ा बाग भी था जहाँ सरधेन के महल बनने से पूर्व वह बहुधा आकर रहा करती थी। यह कोठी "बेगम कोठी" के नाम से विख्यात है। यह एक मुसल्मन जमींदार की सम्पत्ति बन गई है और मेरठ कालिज के दक्षिण में स्थित है। अनेक पुलों और कई अन्य लोक-हितकार्यों के अतिरिक्त उसने एक गिरजा और प्रेसबिटेरी (Presbytery) मेरठ में छावनी के

श्रॅगरेज सैनिकों के उपदेशार्थ तैयार कराई थी।

सज्सर में भी बेगम का राज्य था। वहाँ की गढ़ी के सम्बन्ध में एक उर्दू इतिहास में यह उल्लेख मिलता है—
"भज्सर में बतरफ़ गर्व मुलहक़ इ-शहर पनाह फी माबेन बेरी दरवाजा और गढ़ी दरवाजा एक गढ़ी ख़ाम बतौर कचहरी वास्ते कृयाम आमिल के बनाई। चुनांचि अब तक वह गढ़ी कायम है;
और भड़ेचियों के वक्त में उस गढ़ी में मकान जनाना हैद्र अली खाँ सरिश्तेदार रईस का था और अमलदारी सरकार में अवल्लन चन्द रोज़ कचहरी तहसील की वहाँ रही और अब कई साल से थाना पुलिस का उसमें मुक़ीम है।"

पेसे ही कस्वा टप्पल जिला अलीगढ़ में एक कच्चा मिट्टी का किला है जो वेगम समक के किले के नाम से विख्यात है। अलीगढ़ से जो पक्की सड़क खैर होती हुई आती है, वह टप्पल की बस्ती के पश्चिम में थोड़ी दूर चलकर समाप्त हो गई है। कस्वे की आबादी के सन्मुख इसी सड़क पर उत्तर में यह किला है, जिसका बड़ा द्वार पश्चिम की ओर है। इससे लगभग दस गज की दूरी पर सामने पक्का मैगजीन चूना व कलई की अस्तरकारी का बना हुआ है जिसके अंदर वेगम के शासन काल में गोले बाकद आहि विविध प्रकार की युद्ध की सामग्री रक्खी जाती थी; और अब इसमें चौकीदारे के बख्शी का दफ्तर है। प्रसिद्ध उर्दू इतिहास "विकाये राज-पूताने" में लिखा है कि महाराज सूर्यमल के समय में भरतपुर

का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसके अन्तर्गत जेवर श्रीर टप्पल के परगने भी थे। श्रतः श्राश्चर्य नहीं कि फज्सर और साइसे आदि अनेक परगनों में, जो महाराज सूर्व्यमल के पौत्र राव नवलसिंह ने समस्रको प्रदान किए थे. जिनका वर्णन समक के चरित्र में पीछे हो चुका है, कदाचित् जेवर और टप्पल भी सम्मिलित हों जो फिर पोछे समक की मृत्यु के उपरान्त उसकी स्त्री श्रीर उत्तराधिकारिणी जेवउलनिसा वेगम के अधिकार में उसकी अन्य सम्पत्ति के साथ आ गए। बहत सम्भव है कि यह किला उस वक्त में भी मौजूद हो। परन्त यह तो निश्चय ही है कि वेगम की श्रोर से जो शासक टज्पल में नियत था, वह इसी गड़ में रहता था; और स्वयं बेगम भी समय समय पर दौरे में आकर यहाँ कुछ दिनों तक ठहरती थीं और उस कसवे तथा उसके संबंधी यामों की स्थिति का निरीत्तण करती थी। इसी किले में वह अपना दरवार करके राज कर्मचारियों, प्रजा के मुख्यों श्रीर परगने के प्रतिष्ठित पुरुषों को एकत्र करती थी और उनसे विविध भाँति के प्रश्न पृछ्कर उचित प्रवंध करने की आज्ञा देती थी। श्रव से चालीस वर्ष के पूर्व बहुत से मनुष्य जीवित थे जिन्होंने वेगम को अपनी आँखों से देखा था और उसके दरबारों में सम्मिलित इए थे। वेगम की मृत्य होने पर जब उसका राज्य ईस्ट इन्डियन कम्पनी के अधिकार में आया. तब अँगरेजों की कस्वा टप्पल संबंधी सरकारी कचहरियाँ और दफ्तर भी अर्थात् मुनसिफी, तहसील, थाना और डाक-खाना पुनः इस किले में स्थित हुए, जो पीछे से एक एक करके यहाँ से उठ गए। अब केवल थाना ही रह गया है। इस किले में मिट्टी की दीवारों के अतिरिक्त अब कोई पुरानी इमारत नहीं रही। वे भी जगह जगह से टूट फूट गई हैं। बाहरी भाग के फाटक के ऊपर के मकानों और उससे सटे हुए कच्चे ऊँचे गोल चव्तरे पर, जिसे "दमदमा" कहते हैं, चौकीदार श्रीर पुलिस कान्सटिविल रहते हैं। इसके घेरे में एक वैंगला बनाया गया है जिसमें दौरे के समय जिले के हुकाम आकर विश्राम करते हैं । मेजर आरचर साहब का कथन है कि वेगम के पास एक बाग भरतपुर के समीप था और उसमें उत्तम गृह बना हुआ था। एक सनद की प्रति से, जो इम्पीरियल रेकर्ड आफिस कलकत्ते में विद्यमान है, ज्ञात होता है कि बेगम के स्तीतेले पुत्र ज़फ़रयावखाँ की १६०० बीघे बाग की भूमि दीग में भरतपुर के समीप थी जो उसके नाम बहाल हो गई। यही भूमि जफ़रयाब खाँ की मृत्यु के पश्चात् सन् १८०२ में बेगम के हाथ आई थी, जिसकी श्रोर श्रार्थर साहब ने संकेत किया है।

वेगम के उत्तराधिकारी डायस समक्र ने अपनी पुस्तक "रिक्यूटेशन" में लिखा है—"आरा में वेगम के तीन बाड़े थे और बाजार भी इस जिले में था।"

किर्वा में, जो सर्थना से ३-४ मील है, बेगम ने एक उत्तम

कोठी बनवाई, जहाँ वह वायु-परिवर्तनार्थ जाती थी। वह फरवरी सन् १८२८ में बनी झौर सन् १८४८ में नष्ट हो गई। उसके निवासार्थ एक कोठी जलालपुर में भी थी जिसके खँडहर सन् १८७४ तक देखने में झाते थे।

## राज्य का विस्तार

बेगम समक राज-रानी न थी। उसका पर सैनिक सेवा के उपलक्ष में दिल्ली की बादशाहत में एक जागीरदार का था; अर्थात् उसे कुछ परगने प्रदान किए गए थे जिनका राजस्व वह उगाहती थी और उसके बदले में उसे अपने पास एक वाहिनी रखनी पड़ती थी। यह सेना बादशाह की नौकरी के लिये, जब उसकी माँग होती थी, भेजनी पड़ती थी।

मिस्टर कीगन साहव ने बेगम के राज्य का विस्तार गङ्गा से लेकर यमुना पार तक और अलीगढ़ के समीप से मुजफ़रनगर तक बतलाया है जिसका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है। यह भी लिखा जा चुका है कि सन् १७== में बादशाह शाह आलम ने उसे बादशाहपुर का हलाका भी प्रदान किया जिसको मिस्टर जार्ज थामस ने पीछे से लूटा। महाशय वजेन्द्रनाथ बनर्जी ने हाल में कलकर्ते के प्रसिद्ध अँगरेजी मासिक पत्र "माडर्न रिज्यू" की सितम्बर सन् १६२५ की संख्या में जो अपना लेख छपवाया है, उसमें इस संबंध में अनेक प्रमाणों सहित अधिक प्रकाश डाला है। हम इस अध्याय में विशेष कर उन्हीं का अनुकरण करेंगे।

वेगम के अधीन सरधना, करनालक्ष, बुढ़ाना, बरनावा, बड़ोत, कुताना, टप्पल और जेवर ये आठ परगने थे। कदाचित् यही वह आठ परगने थे जिनका संकेत वेगम के द्वितीय पित प० लीवैसील्ट ने अपने पत्र तारोज़ २ अप्रेल सन् १७६५ में किया था, जो कर्नल मैक्ग्वान के पास अनूपशहर को भेजा था। पर लाला चिरंजीलाल (नायब रिजस्टरार कानूगोतहसील बुढ़ाना ज़िला मुजफ्फरनगर) वेगम के पास नौ परगने बतलाते हैं, जिनमें से सात तो वही हैं जिनका ऊपर वर्णन हुआ है, पर उसमें करनाल का नाम नहीं है। उन्होंने वागपत जो जिला मेरठ में है और लँडोरा जो सहारनपुर जिले में है, ये दो परगने अधिक बतलाए हैं।

बेगम का तालुका बहुत धनवान था श्रीर उसके भीतर बड़े उत्तम उत्तम कसवे थे; जैसे बड़ोत, दीनौल, बरनावा, सर्धना श्रीर दनकौर; श्रीर उसके राज्य के समीप बड़ी बड़ी मंडियाँ जैसे मेरठ, शामली, काँधला, बाघपत, शाहदर। श्रीर दिल्ली की थीं।

वेगम के पास यमुना पार की जागीर थी जिस पर उसका सत्त्व "अलतमग्" अर्थात् शाही स्थायो देन का था। इस श्रोर

<sup>\*</sup> जिला करनाल निवासी अलवर राज्य के पेनशन प्राप्त श्रोवरिसयर बाबू मामराज सिंह से मुक्ते ज्ञात हुआ है कि वेगम समरू के पास परगना कैथल था, जो अब जिला करनाल में एक तहसील है, न कि स्वयं करनाल—लेखक ।

की उसकी सम्पत्ति में बादशाहपुर-भारसा का परगना था जिसमें लगभग ७० ग्राम थे। इसका फ़ासला दिल्ली से प्रायः १४ मील है। सुटगोंग के गाँव जो सोनीपत के परगने में था भीर मौजा भोगीपुरा, शाहगंज और एक बाग़, जो सुबह अकवराबाद (आगरे) में था, उन पर भी उसका अधिकार था। आगरे के किले से पश्चिम की और जो सड़क फ़तहपुर-सीकरी को जाती है, उसी सड़क पर कुछ आगे बढ़कर वेगम समक का बाग़ था जिसके चारों और दीवार खिंची हुई थीं; और वह सन् १८५७ के सिपाही विद्रोह के समय तक स्थित था।

पहले कहा जा खुका है कि सन् १७७० में नवाब नजफ़लाँ ने समक की मृत्यु के पश्चात् वेगम को केवल उसकी
योग्यता श्रोर तत्परता देखकर ही उसके मृतक पित की सैनिक
सेवा का भार खींपा था। उसके पिछे मिरजा शफ़ी तथा शफ़रासियाव लाँ ने भी वेगम को उसके पद पर स्थित रक्ला।
जब दिल्ली में महादजी सिधिया का डंका बजने लगा, तब
उन्होंने श्रोर श्रधिक भृमि यमुना के दक्षिण पश्चिम में देकर
उसकी जागीर में विशेष वृद्धि की। तदनन्तर जब दौलतराव
सिधिया फर्वरी सन् १७६४ में महादजी के उत्तराधिकारी हुए,
तब उन्होंने वेगम की जागीर श्रोर निजी सम्पन्ति पर उसका
सत्व श्रोर पदवी बहाल रक्ली; श्रोर सिक्लों के श्राक्रमण
रोकने श्रोर पश्चिमी सीमा की रक्षा करने का भार उसे सींपा।

वेगम की जागीर का विस्तार समय समय पर घटता बढ़ता रहा। एक बार महादजी सिंधिया की पुत्री बाला बाई ने मेरठ के जिले में कई एक गाँव ले लिए। परन्तु जब सन् १८०३ में ऋँगरेजों और सिंधिया के बीच शत्रुता हो गई, तब वे ग्राम छिन गए। उसके इन गाँवों में से कुछ गाँव कुछ काल के लिये फिर वेगम के अधिकार में आ गए। परन्तु यह दीर्घ समय तक उनका कर न प्राप्त कर सकीः क्योंकि तारीख ३० दिसम्बर सन् १८०३ को जब श्रंजंग-वान की संधि हुई, तव उसकी ७ वीं घारा के अनुसार बालाबाई की जागीर उसे पुनः लौटा दी गई। श्रतएव रेज़ी-डेन्ट देहली के पत्र तारीख ११ मई सन् १८०४ की आजा का पालन करके वेगम को भी उक्त प्राम छोड़ने पड़े। पीछे अगस्त सन् १=३३ में जब बालाबाई की मृत्यु हो गई, तब वेगम ने तारीख ६ जनवरी सन् १=३४ को लार्ड विलियम बैन्टिक गवर्नर जेनरल को लिखा कि ये गाँव मुक्ते इस कारण लौटा दिए जायँ कि ये "पहले मेरे कब्जे में थे, और न्याय-पूर्वक उन पर केवल मेरा ही सत्त्व है"। परन्तु उसका दावा अस्वीकृत हुआ।

श्रहाई के युद्ध में, जो सितम्बर १८०३ में हुआ था, बेगम ने अपने स्वामी सिंधिया को सहायता दी थी। उसके बदले में दौलतराव सिंधिया ने उसे परगना पहासऊ का जिसमें ५४ गाँव थे, और परगना गुरथल का अन्तरवेद में दिया। किन्तु जेनरल पैरन ने पहासऊ का परगना तो वेगम को सौंप दिया, पर गुरथल का परगना न छोड़ा। इस लड़ाई का वर्णन पीछे "मराठों की सेवा" शोर्षक में हो चुका है।

सौभाग्य से बेगम की जागीर अन्तरवेद में सब से अधिक मृत्यवान थी; क्योंकि नहर तथा यमुना, हिंडुन, कृष्णी और काली निद्यों के पानी के बहुतायत के साथ प्राप्त होने का उसमें लाभ था। भूमि उत्तम और उपजाऊ थी। क्या अनाज, क्या कई, क्या गन्ने और क्या तमाकू आदि समस्त प्रकार की जिन्स उसमें अधिकतापूर्वक उत्पन्न होती थी। किसान भी उसके राज्य में विशेष करके जाट थे, जो भारत भर में सब से अष्ठ किसान होने और लगान चुकाने में प्रसिद्ध हैं।

श्रपने इस विशाल इलाक़े की व्यवस्था करने में बेगम इतनी तत्पर और दत्तचिच रहती थी कि उसके बड़े से बड़े कहर समालोचक को भी उसके प्रबंध की प्रशंसा करनी पड़ी है। मिस्टर कीनी ने इस विषय में खिखा है—"उसके परगनों की ऐसी दशा थी कि उनके उपयुक्त निरीक्षणार्थ उसे बहुत परिश्रम करना और समय लगाना पड़ता था"।

पीछे "इमारत" शीर्षक में वेगम के महल का उल्लेख करते हुए यह प्रकट किया गया है कि उसके बड़े कमरे की दीवारों पर चित्र लगे हुए थे। वास्तव में वेगम का महल इन बढ़िया चित्रों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ था। निस्सन्देह उनमें अधिकतर बड़े उत्तम और मनोरंजक चित्र थे। वे चित्र वेगम के इप्टमित्रों और द्रवारियों के थे। बड़े बड़े निपुण और विख्यात चित्रकारों ने उन्हें चित्रित किया था; जैसे जीवनराम, लखनऊ के मिस्टर वीची (Beechey), दिल्ली के मिस्टर मैहिवली (Melville) आदि। उन रोगनी चित्रों की संख्या लगभग २५ के थी।

पादरी किस्टोफर साहब का कथन है कि ये सब चित्र यूरोपियन चित्रकारों के बनाए हुए हैं। केवल वह चित्र जिसमें बेगम के बनाए हुए सरधने के प्रसिद्ध गिरजा की प्रतिष्ठा होने के समय की कियाश्रों के सुन्दर दृश्य खींचा है, कदाचित चित्रकार जीवनराम का हो, जिसका नाम ऊपर श्रा चुका है।

उक्त पादरी साहब का यह भी भ्रम है कि महल के नीलाम में बिकने से पहले ही डायस समक की विभवा पुनर्विवाहित लेडी फीरेस्टर ने, जो बेगम की उत्तराधिकारिणी थीं, अपना मनुष्य भेजकर सन् १=६६ में ये सब चित्र उत्तरवा लिए थे। अतः पादरी आर्च बिश्रप आगरा ने जब यह महल बाग समेत सन् १=६७ के आरम्भ में मोल लिया, तब उस वक्त उसमें ये चित्र नहीं थे। निस्सन्देह चित्र तो उस समय उस महल में नहीं थे; किन्तु लेडी फीरेस्टर भी कहाँ विद्यमान थी जो अपना आदमी भेजकर उन्हें उत्तरवातो ? क्योंकि वह तो इससे पूर्व सन् १=६३ में ही मर चुकी थी। इसलिये यह पता नहीं कि वे चित्र किसने उत्तरवाद। उनमें लेडी फीरेस्टर की एक फौलादी तस्वीर भी थी, जो उसके चचा के पास भेज दी गई थी और शेष अथवा उनमें से अधिकांश चित्रों को सन् १=84 में प्रांतीय गवर्नमेन्ट ने मोल ले लिया आर अब वे गवर्नमेन्ट हाउस इलाहाबाद की शोमा बढ़ा रहे हैं।

इन चित्रों के महत्व और छुन्दरता ने प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कीनी साहव को यहाँ तक मोहित किया कि उन्होंने उनका सविस्तर बुचान्त अपने एक निबन्ध में लिखकर उसे अँगरेजी के मासिक पत्र "कलकचा रिब्यू" में सन् १८८० में पृष्ठ ४६-६० में प्रकाशित कराया था।

इस स्थान पर यदि वेगम समक् के पुराने चित्रों का, जो जहाँ तहाँ देखने में आप हैं, उत्लेख कर दिया जाय, तो कदाचित् अनुचित न होगा।

- (१) दिल्ली के लाला श्रीराम के संग्रह किए हुए चित्रों में एक पुराना चित्र है, जिसमें वेगम के मरदाना वल पहने, हुका हाथ में लिए श्रीर एक चोवदार के पास खड़े होने का दृश्य दिलाया गया है। इस चित्र को बाबू वजेन्दर-नाथ बनर्जी ने कलकत्ते के प्रसिद्ध श्रॅगरेजी मासिक पत्र माडर्न रिज्यू की सितम्बर सन् १६२५ की संख्या में श्रपने लेख के साथ प्रकाशित कराया है। कदाचित् यह दिल्ली के लाला श्रीराम "खुम खानए जावेद" वाले हैं।
- (२) वेगम की दो तसवीरें दिल्ली के आजायबघर में भी विद्यमान हैं।

- (३) वेगम का एक छोटा चित्र सिलीमेन साहब को श्रॅगरेज़ी पुस्तक "सिलीमेन्स रैम्बुब्ज़" के प्रथम भाग के सब से पहले संस्करण के मुखपृष्ठ पर भी प्रकाशित हुआ है।
- (४) हमारे मित्र हिंदी संसार के चिर-परिचित पिएडत नन्दकुमार देव जी शुम्मां ने हमको स्चित किया है कि उन्होंने वेगम समक्र का चित्र कीनी साहिव की श्रॅगरेजी पुस्तक "इन्डिया श्रन्डर फी लैन्स" में छुपा देखा है।

## राजस्व

वेगम की मृत्यु होते ही उसकी जागीर की श्रवधि समाप्त हो गई श्रीर वह श्रॅंगरेजी राज्य में सम्मिलित हो गई। पश्चिमोत्तर प्रान्त के गृज़ट के तीसरे भाग के ४३१ वें पृष्ठ पर श्रकाशित हुआ है—"समस्र के तश्चलुके का वह श्रंग जो श्रवधि के गुजरने पर मेरठ के जिले में सम्मिलित हुआ, उसमें सर्थना, बुढ़ाना, बड़ौत, कुताना श्रीर वरनावा के परगने तथा दो श्रीर गाँव थे। इन समस्त परगनों के कर का पड़ता बीस वर्ष श्रयात् सन् १८१४ से लेकर १८३४ तक ५,८६,६५०) था। इस काल में जो रुपया प्राप्त हुआ, उसका पड़ता ५,६७,२११) था; श्रीर शेष १६,४३६) नहीं मिला।"

वेगम के उत्तराधिकारी डायस समक ने अपने एक आवे दन पत्र में, जो गवर्नमेन्ट को भेजा गया था, लिखा था— "उत्तरी भारत में श्रंतवेंद के श्रंदर्गत जो शूमि थी, उससे प्रति वर्ष श्राठ लाख की आय होती थी। वेगम के द्वितीय पति लीवैस्यू के पत्र में, जो इसी पुस्तक में अन्यत्र प्रकाशित हुआ है, वेगम की जागीर के एक अंश की आय छः लाख रुपए लिखी है। अतप्य अनुमान करना पड़ता है कि शेष परगनों का कर दो लाख रुपए था। इसी लिये सब को मिलाकर आठ लाख रुपए सालाना की आय प्रकट की गई है।

श्रंतवेंद् से बाहर के परगनों की श्राय का ज्यौरा इस प्रकार है कि परगना बादशाहपुर भारसा से ८२०००), भुटगौंग ग्राम से २२०००) श्रीर श्रन्य मौजों भोगीपुरा शाहगंज श्रादि से ८०००) थे। इनका जोड़ एक लाख बीस हजार रुपए सालाना होता है।

वेगम और अँगरेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी में परस्पर जो लिखा पढ़ी हुई थी, उससे यह झटकल लगाई जाती है कि वेगम की आब के और भी मार्ग थे; क्योंकि यह प्रतीत होता है कि वह उस माल पर राहदारी शुल्क लेती थी, जो उसकी भूमि में खुशकी और तरी से गुज़रता था।

इसका निश्चय उस गोशवारे से होता है जो श्रीमती के वकील मुहम्मद रहमत लाँ ने पाँच वर्ष (१२४२-१२४६ हिजरो, सन् १८२६-२७ से १८३०-३१ ई० तक) का बनाकर गवर्नमेंट को मई सन् १८३२ में भेजा था। यह गुद्ध बचत है; क्योंकि इसमें से वस्त करनेवाले कर्मचारियों का वेतन श्रीर पेनशन घटा दी गई है। उसके श्रंक निश्च लिखित हैं—

| सन् १२४२-४६ हिजरी | कर भूमि कर पानी       |
|-------------------|-----------------------|
| परगना जेवर        | = ३१८॥।=) १००६२॥)     |
| ,, रुप्पत         | 8=३६॥≡)। ६४६५≡)       |
|                   | र=प्रद्रा=)। १६५२७॥≤) |

जेवर और टप्पल के परगनों की राहदारी के पानी के शुल्क का पड़ता ३,३०५॥)॥१ वार्षिक और पृथ्वी के कर का पड़ता ३७११।∽)। था।

जेवर, रुप्पल और कुताने के परगनों से ही केवल नदी के घाटों पर कर एकच किया जाता था; क्योंकि वेगम के राज्य के किसी और परगने में नदी नहीं थी, जहाँ पर घाटों की उतराई का कर लिया जाता।

मिस्टर डबर्यू० फ्रोजर साहब एजेन्ट गवर्नर जनरल दिल्ली के पत्र तारीख ३१ श्रगस्त १८३२ से, जो उन्होंने गवर्नर जनरल के सेकेटरी के नाम मेजा था, विदित होता है कि सितम्बर सन् १८३२ में बेगम ने यसुना के दोनों भ्रोर के घाटों के महस्तों के बदले ४,४६६॥।)॥ छमाही की किस्तों के द्वारा खजाने दिल्ली से लेना स्वीकृत किया था; श्रर्थात् ३६४४≲)॥ जेवर श्रीर टप्पल के परगनों के घाटों के भौर ८२२॥)॥१ छुताने के घाटों के।

मेरठ युनिवर्सल मैगेजीन सन् १=३७, भाग ४, संख्या २७६ से यह ज्ञात होता है कि वेगम के खुशकी के सायर के महस्रूल १३ के सत्य में कभी हस्तकोप नहीं हुआ। उन दिनों में पक्की सड़कें तो बहुत ही कम थीं। केवल वह सड़क पछी थीं जो मेरठ से सरघने को जाती है और जिस पर व्यापारी बहुधा आते जाते थे। इसी सड़क पर माल लानेवालों पर वह कर लगाती थी। इसके अतिरिक्त उसकी आय के और भी कुछ मार्ग थे। वह गाँवों में पैंठों पर, मेलों पर एवं तीथों के यात्रियों से भी कर उगाहती थी।

## व्यय

सलीमेन साहब के मत के अनुसार "बेगम के सैनिक विभाग का व्यय लगभग चार लाख रुपय वार्षिक था; आर इस के देशीय विभाग के जो कार्य्यकर्ता थे, उन पर उसे अस्सो इजार रुपय खर्च करने पड़ते थे। लगभग इतना ही रुपया उसको अपने घरेलू सेंचकों और अन्य खरचों में उठाना पड़ता था। यह सब मिलाकर वार्षिक व्यय छः लाख रुपया बैठता था। सरवने और दूसरे परगनों का नियत राजस, जो सेना के व्ययार्थ उसे समय समय पर मिला करता था, कभी उससे, जो सेना के निर्वाह के लिये पर्याप्त था, अधिक नहीं प्राप्त हुआ।"

यह कथन सत्य प्रतीत होता है; क्योंकि इतने विशास दल के रखने और दूसरे भारी भारी अचीं का बोक ऐसा था जिसके कारण कठिनता से आधा करोड़ रूपया भी उसने बचाया। और अर्च जाने दो, केवल अपने आश्रितों को पृहेश्वा । जब से ग्रॅंगरेजों के साथ उसकी संधि हुई, तब से उसने अवश्य अपने राज्य के अधिकार का भोग भोगा। किसी किसी का विचार है कि यदि वह चाहती तो इससे कहीं अधिक रुपया संचय कर लेती। परन्तु यह केवल कल्पना ही कल्पना है; न्योंकि अंगरेजों के साथ उसकी जो संधि हुई, उसके अनुसार वह अपना सैनिक व्यय नहीं घटा सकती थी। और तो और, उसे अपनी आधी सेना का आवश्यक व्यय भी संधिपत्र की शरतों के अनुसार देना पड़ता था, जो व्यय सदैव कम्पनी की सेवा में रहती थी। इस सेना में तीन पल्टनें और एक भाग ( Park ) तोपलाना था।

देहली के वादशाह की जागीरदार होने के कारण वेगम के लिये आवश्यक था कि वह अपने वादशाह को कठिनाई के समय में सहायता देने के निमित्त अपने पास सेना रक्खे। उसकी सेना का एक भाग राजधानी सरधने में रहता था और दूसरा दिल्ली की शाही सेवा में। कवायद जाननेवाली सेना के अतिरिक्त वह रंगकरों की सेना की भरती भी, जो उस वक "सेहबन्दी" कहलाती थी, आवश्यकता पड़ने पर कर लेती थी। सरधने की कोठो के समीप क्रोटे से दुर्ग में भरा पूरा शत्रालय (arseaal) और तोगं के बनाने का कारखाना था। उसकी सेना एक सुशिति। सेना थी जिसमें पैदल पट्टन, तोपखाना और रिसाले का दस्ता था,

जो विविध जातियों के युरोपियनों के अधीन थे। जरमन जन-रल पाउली के वध के पश्चात्, जो सन् १७=२ में हुआ था, उसके सैनिक अफसर सिक्खों की चढ़ाइयों का दमन करने के निमित्त विशेष रूप से तत्पर हो गए थे। जनरल पाउली के पश्चात् उसकी सेना की कमान आयरलैंड निवासी जार्ज थामस, फरा-सीस ली वैसील्ट, सेलोर और कर्नल पोइथींड ने कमशः सँभाली। उसकी मृत्यु के समय सेना का कमान्डर जनरल रैघालिनी था; और उसके अतिरिक्त ग्यारह युरोपियन अफ-सर उसमें थे और जिनमें से एक प्रसिद्ध जार्ज थामस का पुत्र जान थामस भी था।

बेगम स्वतः एक निडर, लड़ाकी और सेना की चतुर नेत्री थी। बहुत सी लड़ाइयों में वह आप सेना की संचालक बनी थी। कर्नल स्किनर साहब ने बेगम को अपनी आँखों से अपनी सेना को लड़ाते हुए देखा था जिसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की है।

दिल्लिणी लोग जिन्हों ने बेगम की ख्याति सुन रक्की थी, उसे जादूगरनी समभते थे जो अपने शत्रुश्रों पर अपनी चादरक्ष डालकर उन्हें मार डालती थी।

सन् १८२५ में श्रॅंगरेजों ने भरतपुर पर जो गोले बरसाए थे श्रौर वेगम ने भी वहाँ स्वयं युद्ध त्तेत्र में गमन करके श्रपने

पुराने जमाने में "चादर नामक एक प्रकार की बन्दू क भी होती थी।

रण कौशल का जो परिचय दिया था, उसके संबंध में महाशय वजेन्द्रलाल बनर्जी ने प्रमाण देकर इस प्रकार लिखा है— "जब लार्ड कम्बरमियर (Lord Combermere) ने भरत-पुर पर घेरा दिया, तब बेगम का सैनिक उत्साह नए सिरे से उभर आया। उसकी इच्छा युद्ध त्रेत्र में उतरने और विजय-प्राप्ति के गौरव में भाग लेने की हुई।" लार्ड कम्बरमियर के एडीकोंग मेजर आर्थर (Major Arther) ने लिखा है—

"सन् १८२६ में जब सेना भरतपुर के आगे थी, तब कमा-न्डर इन-चीफ ने यह चाहा कि हमारे भारतीय मित्रों में से कोई सरदार, अपनी किसी वाहिनी के साथ जो भरतपुर के क़िले के घेरा देने में प्रवृत्त हो, न जाय। इस आजा ने वेगम के गर्व को आघात पहुँचाया; क्योंकि मधुरा की सँभाल उसको सौंपी गई थी। उसने इसका घोर प्रतिवाद किया। उसने कहा—यदि में भरतपुर न जाऊँगी, तो सारा हिन्दुस्तान कहेगा कि वेगम बुड़ी क्या हुई, कादर बन गई।"

उसके सैनिक श्रफसरों की वर्दी के विषय में वेकन साहब का कथन है—

"वस्र भिन्न भिन्न भाँति के थे; एक दूसरे से नहीं मिलते थे। एक ही तरह के नमूने या रंग का विचार किए बिना प्रत्येक अपना मनमाना और अपनी रुचि का वस्र पहनता था। सेना पीले कपड़े के अँगरखे पहने हुए थी जिनकी एक सी काट खाँट थी। यद्यपि उनका रूप अधिकतर सैनिकों का सा न था,

परन्तु कहा जाता है कि वे श्रच्छे योद्धा हैं, वे वीर भी बड़े हैं श्रीर कड़ी भेलनेवाले भी हैं।"

वेगम की सेना की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती थी। इबारत नामा से पता चलता है कि सन् १७८७ में जब वेगम ने गुलाम कादिर को परास्त किया, उसकी सेना में "चार पल्टनें सिपाहियों की लड़ाई का काम सीखी हुई ८५ तोपों के सहित थीं।"

फ्रेंकलिन साइब जार्ज थामस के जीवन चरित्र में सन् १७६४ की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वेगम की फ़ौज में चार पैदल पल्टनें, २० तोपें, और लगभग ४०० के घुड़सवार सेना थी जिन पर अनुभवी और मानी हुई योग्यताओं के अफसर कमान करते थे"। उन्हीं लेखक महाशय का दूसरे स्थान पर यह कथन है—"सन् १८०२ में मिस्टर थामस के वर्णन के आधार पर लगभग छः छः सौ सिपाहियों की ५ पल्टनों के २००० सिपाही; २४ तोपें; १५० घुड़सवार थे। पीछे सन् १७६७-६ में उनकी संख्या और वढ़ गई। मेजर फर्डिनेन्ड सिमथ ने जो दौलतराव सिधिया की फ़ौज के साथ थे, लिखा है,—"वेगम की सेना में सितम्बर सन् १८०३ में ६ पल्टनें अथवा ४००० योद्धा, ४० तोपें और २०० घुड़सवार थे।"

वेगम की मृत्यु के थोड़े दिन पीछे मिस्टर आर० एन० सीं० हैमिल्टन साहब मिजस्ट्रेट और कलकृर मेरठ ने एक व्योरेवार चिट्टा अपने अन्वेषण के आधार पर ऐसा तैयार किया था जिससे बेगम की फ़ौज की ठीक ठीक संख्या विदित हो। इस चिट्टे में देगम की सेना निम्नलिखित है—

हिन्दुस्तानी पैदल पल्टन २६४६ बॉडी गार्ड के सिपाद्दी २६६ श्रशिचित घुड़सवार २४५ तोपखाने का श्रमला १००७

कुल ४४६४

्रॉॅंगरेजों से रूंधि के पश्चात् आधी सेना अर्थात् देशी सपाहियों की ३ पल्टनें और कुछ भाग तोपखाने का अँगरेजों की आवश्यकताओं के लिये अलग करके उनकी आजा के अधीन रख दिया गया था।

मिस्टर गुथरी (G. D. Guthrie) कलकृर सहारनपुर ने सितम्बर सन् १८०५ में बेगम के दफादारों के मध्य जो अनु- सन्धान किया, तो विदित हुआ कि एक पल्टन का वेतन सितम्बर सन् १८०३ में ६५६५) + ४२४६) का था, जब कि वह पल्टन दक्षिण में नौकरी पर थी। जो अफसर ३ या अधिक पल्टनों के ब्रिगेड की कमान पर था, उसकी और उसके स्टाफ (Staff) की रकमें ५४१) + ४०१) थीं। नौकरी पर बोली हुई सेना के बड़े जनरल और उसके स्टाफ की रकम ८६५) थीं।

जब सरधना अँगरेज़ी शासन में आ गया तो वेगम की सेना में भी कमी हुई और व्यय बहुत ही कम रह गया। वेगम की उन तीनों पल्टनों का मासिक व्यय, जो नीकरो पर श्रॅंगरेजी इलाके में रहती थीं ११,७६३) था, श्रीट तोपजाने के भाग का जो दिल्ली के उत्तर पविद्यम =8 मील पर हासी में था १७० =)॥२ था।

वेगम के सिपाही सुशिचित और योदा थे; अत्रप्व अँग-रेजी सरकार के उच्च अफसर चाहते थे कि उसकी मृत्यु के पीछे उन पल्टनों के अतिरिक्त जो अंगरेजी इलाके में थीं, सरधने में रहनेवाली सेना के अंग भी अपनी सेना में रख लें। किन्तु वेगम के देहान्त के एक मास पश्चात् मेरठ के मिजस्ट्रेट ने कोई आदेश पहुँचने के पहले हो उनका वेतन उनको दे दिया और सेना तोड़ दी। उनमें से कुछ पंजाब केसरी महाराज रणजीतसिंह के यहाँ चले गए।

## उत्तराधिकारी

वेगम समक के जीवन के उत्तर समय का इतिहास उसके प्रिय सरधने के राज्य का इतिहास है; और वह इति-हास उसके उत्तराधिकारों के दुर्भाग्य की शोकमय घटना के साथ समाप्त होता है।

यह बताया जा चुका है कि जनरत समक के दो मुसल-मान स्त्रियों से विवाह हुए थे। उसकी पहली स्त्री के एक पुत्र ज़फरयाब खाँ ने कप्तान लैफेवरे (Capt. Lefevre) की कन्या से विवाह किया था। उससे इसके यहाँ एक पुत्री

जूलिया ऐनी ( Zulia Anne ) तारीख १६ नवंबर सन् १७८६ की उत्पन्न हुई। जुलिया ऐनी का विवाह स्काटलैंड निवासी कर्नल जी॰ ए॰ डायस ( Col. G. A. Dyce ) से, जो बेगम की सेना में था, तारील = श्रक्बर सन् १=०६ की हुआ। यद्यपि ज्यृतिया ऐनी को बहुत से बालक उत्पन्न हुए, परन्तु एक पुत्र और दो पुत्रियों के अतिरिक्त और सब बचपन में ही मर गए। जो पुत्र = दिसंबर सन् १=०= को पैदा हुआ, उसका नाम डेविड अकृरलोनी डायस (David Octerlony Dyce) रक्खा गया। श्रीर कन्याएँ जिनका फर्वरी सन् १=१२ श्रीर १८१५ में जन्म हुआ, ऐनी मेरी ( Anne Mary ) और जौर-जियाना ( Georgiana ) कहलाई । कर्नल डायस की भार्या ज्युलिया ऐनी, जिसका दूसरा नाम बहू वेगम भी था, १३ जून सन् १=२० को दिल्ली में मरी। बेगम समक्र ने उसके बालकों को अपने पास रक्खा और उनका अपने बच्चों का सा पालन पोषण किया। लड़कियाँ ऐनी श्रोर जीर्जियाना जब स्रयानी हुई, तब उनका विवाह ३ अगस्त सन् १८३१ को दो योग्य यूरो-पियनों से कर दिया जो उसकी सेवा में थे। एक कप्तान रोज ट्रोप (Capt.Rose Troup) था जो पहले बंगाल की सेना में रह जुकाथा और दूसरा पाल संालरोली ( Paul Solaroli ) था जो इटली देश का निवासी था श्रीर पीछे से मारिक्वस आफ बरिक्रोना की पद्वी को प्राप्त हुआ। इन दोनों ने बहुत सा जहेज़ भी पाया था।

कर्नल जी० ए० डायस के हाथ में कुछ समय तक बेगम के राज्य का शासन और सैनिक प्रबंध था और वह अपनी स्वामिनी का रूपापात्र बन गया था। यहाँ तक कि उस वक्त में बेगम की यह इच्छा हो गई थी कि इसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊँ। परन्तु बेगम की मृत्यु से बहुत पहले ही वह अपने उन्न समाव और असहा आचरण के कारण उसके मन से उतर गया था। अतपव सन् १=२७ में उसकी बिवश होकर इस्तेफा देना पड़ा। बेकन साहब लिखले हैं—"ब्रिटिश गवर्नमेंट से गुप्त लिखा पड़ी करने का बहाना करके वह निकाल दिया गया।" उसके पुत्र डेविड औकृर-लोनी डायस को उसके पद पर आकड़ किया गया। इस दुर्घटना से बेगम के साथ कर्नल का व्यवहार शतुवत हो गया। बेगम तो बेगम, वह अपने पुत्र का भी बुरा चाहने लगा।

वेगम के तो बच्चे हुए ही नहीं, इसिलये ऐसा जान पड़ता था कि परमेश्वर की यह इच्छा थी कि वह एक माताहीन बालक की माता बन जाय। वह डेविड श्रीकृरलोनी डायस्र को प्यार करती थी। वेगम को उसके पढ़ाने लिखाने की बहुत चिंता रहती थी। कुछ समय तक मिस्टर फिशर साहब, जो ईस्ट इरिडया कम्पनी के मेरठ के पादरी थे श्रीर वेगम की कोठी के पड़ोस में रहते थे, युवा डेविड के शिक्क रहे। वेकन साहब लिखते हैं—"डायस ने दिल्ली कॉलेज में शिका पाई है तथा वह फारसी श्रीर श्रारजी का उत्तम विद्वान

है। यद्यपि वह अभी नवयुवक है, तो भी कार्य-कुशल और नीतिश्व बताया जाता है; क्यों कि इसका परिचय उसके अगणित भिन्न भिन्न कार्यों के करने की शैली से मिलता है। उसका शरीर बड़ा मोटा और चौड़ा है। यद्यपि उसका रंग अति काला है, किन्तु उसका चेहरा बड़ा सुन्दर और मनोहर है जिससे कोमलता और चतुरता टपकती है। स्वभाव में द्या है; और जो उसे जानते हैं, सामान्यतः उन्हें वह प्रिय लगता है।"

डेविड की योग्यताओं और गुणों ने उसे वेगम का उसके जीवन के उत्तर समय में अतीव प्यारा और दुलारा बना दिया, और वह अपनी विशाल संपत्ति का समस्त प्रबंध उसके हाथ में सौंपकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इस कारण अनेक मनुष्य युवक डायस का सौभाग्य देखकर जलने भुनने लगे।

अपनी मृत्यु से थोड़े वर्ष पहले बेगम ने अपनी संपत्ति विभक्त करने की व्यवस्था की । उसका वसीयतनामा कि तारीख़ १६ दिसंबर सन् १=३१ को लिखा गया था जिसके अनुसार डेविड आकृरलोनी डायस और बंगाल के तोपखाने के कर्नल क्लेमैंन्स बीन (Colonel Clemence Brown) उसके वली (रक्तक) नियुक्त हुए। वसीयतनामा आँगरेजी भाषा में

<sup>\*</sup> इस पूर्ण वसीयतनामे की प्रति पंजाब सिविल सेक्रेट्रियेट के लेख भंडार (Records of the Punjab Civil Secretriat) में है। मूल अँगरेजी वसीयतनामे के साथ साथ चार इकरारनामे अंगरेजी में लिखे हुए नत्थी थे जिनमें ३,४७,०००) सिवका कलदारी फर्रखावादी के विभाग का ब्योरा था।

तैयार हुआ था; अतएव वेगम ने उसे पर्याप्त नहीं समभा। उसने तारीख १७ दिसंबर सन् १८३४ को मिजस्ट्रेट मेरठ, मुख्य मुख्य सेनिक अफ़सरों और वहाँ के युरोपियन निवासियों को अपने महल सरधने में अपने बख़िशाशनामें (दानपत्र) की तस्दीक़ करने के हेतु, जो फारसी माणा में उसने प्रस्तुत किया था, बुलाया। फारसी में यह बखिशश नामा इसिलिये तथ्यार हुआ कि वह आप उसे समझती थी। और उन सब की उपस्थित में बेगम ने अपनी सर्व प्रकार की निजी संपत्ति अपने दत्तक पुत्र डेबिड को सींप दी और आप उससे ला दावा (सत्वहीन) हुई। उसी दिन से डेविड डायस समक कुल में प्रविष्ट हुआ और उसका नाम डेविड ऑक्टरलोनी डायस समक हो गया।

श्रधिकतर डायस समक को ही वेगम की सम्पत्ति तर्कें में मिली अ। दो लाख रुपए की पूँजी तो उसने नक़द पाई। परन्तु

\* डायस समरू के अतिरिक्त वेगम ने श्रीर ३,५७,०००) इस प्रकार अपने तर्के में दिए—(अ) ७०,०००) कर्नल कोमेन्स बाउन को उसकी वली की सेवा के निभित्त; (इ) १,५७,०००) अपने प्रिय मित्रों, अनुचरों और संबंधियों को जिनके नाम ये हैं—

जॉर्ज थॉमस के पुत्र जॉन थॉमस को जिसको बेगम अपना पुत्र समकती थां, १८००); उसकी को जोना को ७०००); उसकी माता मेरिया थॉमस को ७०००); उसकी माता मेरिया थॉमस को ७०००); उसकी की विक्टोरया को ११,०००); उसके पाँच पुत्रों को ५०००); तथा कमान्डेन्ट अबुल इसोर बेग को २०००); और (उ) य बास इजार तथा अस्सी इजार रुपर डायस समरू की दो बहिनों ऍनी मेरी

इसके संबंध में यह शर्त हो गई कि वह उसे तीस वर्ष की आयु होने पर मिले और उस समय वह उसका केवल व्याज ही लेता रहे। कर्नल ब्राउन साहब का, जो दूसरे संरक्षक नियत हुए, आदेश हुआ कि वह इस रुपए को कहीं व्याज पर लगा हे। तारीख़ १२ मार्च सन् १=३६ के मेरठ के मिलस्ट्रेट के पत्र से विदित होता है कि श्रीमती वेगम ने अपने पीछे ४७,==,६००) सिका सरकारी गवर्नमेंट की रक्षा में छोड़ा जो डायस समक ने ही लिया होगा। इसके श्रतिरिक्त वेगम के समस्त श्राभूषण, रक्ष, गृहस्थी के पदार्थ, पोशाक यहाँ तक कि हाथी, घोड़े और अनेक प्रकार का माल असवाब, स्मि, इमारत और वेगम की पैतृक संपत्ति सहित जो आगरा, दिल्ली, भरतपुर, मेरठ, सरधना और अन्य स्थानों में थी, उसके अधिकार में आई। केवल जिस सम्पत्ति से वह वंचित रहा, वह परगना वादशाहपुर-भारसा था जो यमुना के पश्चिम में था और मौज़ा भोगीपुरा-शाहगंज था जो स्वा

अप्रैर जी जिंथाना के लिये ज्याज पर जमा किए। किन्तु (इ) और (उ) का जोड़ १,५७,०००) नहीं होता, वरन् १,=६,०००) अर्थात् ३२०००) अर्थिक होता है। (ए) अपने समस्त सेवकों को भी, चाहे वे सरकारी हों अथवा घरेलू हों परन्तु जो उसकी मृत्यु के समय उपस्थित थे, उनके रोव वेतन के अतिरिक्त पारितीयिक दिया। (डायस समरू ने अपनी दोनों बहनों को अपने इंगलैन्ड जाने से पूर्व दो तो लाख रुपए देकर छुट्टी पाई।) वेकन साहब यह भी लिखते हैं कि बेगम ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने चिकित्सक डाकृर थामस डेवर (Thomas Dever) को भी २०,००० देने की आज्ञा दी थी।

अकबराबाद (ब्रागरा) में था। इनको तथा सैनिक सामग्री क्ष को बेगम की मृत्यु होने पर, जब कि जागीर की अवधि गुजर गई, कंपनी ने जब्त कर लिया। डायस समक कदापि इससे प्रसन्न नहीं हुआ, किन्तु उसने इनकी प्राप्ति के निमित्त कोई मुकदमा दायर नहीं किया। उसने इसके विषय में अवश्य आपत्ति की, युक्तियाँ और आवेदनपत्र उपस्थित किए और यह प्रकट किया कि मेरे साथ अन्याय का व्यवहार किया गया है। परन्तु जब उसके प्रयत्न उसके स्वत्वों को प्रमाणित करने में विफल हुए, तब उसने निराश होकर अपने स्वत्व एक पत्र द्वारा श्रीमती महारानी विक्टोरिया पर प्रकट किए। †

ं किन्तु श्रीमती डायस समरू जो पीछे से लेडी फीरेस्टर बनी, अपने दु:खों को दूर कराने के ज्याय करने में अपने पित से भी बढ़ चढ़कर निकली। उसने कम्पनी के विरुद्ध परगना बादशाहपुर—भारसी का इलाके पाने के लिये, जिससे ६२,०००) की वार्षिक आय थी, कानूनी चाराजोई करने में बढ़त रुपए ज्यय किए। मुकदमा अंत में निर्णयार्थ प्रीवी कौन्सिल के समच पेश हुआ। अपीलायट का दावा और बार्तों के अतिरिक्त यह था कि परगना मुतनाजे "अरनतमग्रे" अर्थात स्थायी देन का था; अतपव ऐसी स्थिति में बेगम की जागीर का भाग नहीं समभा जा सकता। बेगम और कम्पनी के मध्य सन् १००४ में जो सन्धि हुई, उसके अनुसार वे स्थान जो दुआब के अन्तर्गत थे, उसकी मृत्यु के पश्चात् वे ही कम्पनी के भोग्य थे। किन्तु बादशाहपुर-भारसा दुआब के बाहर है; अतपव कंपनी का उसकी हटाना

<sup>\*</sup> डायस समरू ने सैनिक सामग्री, शक्त, सिपाहियों की वहीं, चमड़े की वस्तुओं, तोपों दूसरे सेनिक पदार्थों, बारूद, गोलियों श्रीर गोलों, श्रीर मेगेजीन का मृत्य ४,६२०६२) कूता था। डलने सरकारी इमारतों, किले, दफ्तर श्रादि के हेत्र कुछ माँग नहीं की।

तीस वर्ष की अवस्था होने पर डायस समक एक बड़ी सम्पत्ति और धन का स्वतंत्र स्वामी हो गया। न उसके ऊपर कोई क़ानूनी द्वाव रहा और न उसे ठीक मार्ग पर चलाने को सचा सहायक रहा। उसको तीव उत्कंटा हुई कि पश्चिमी देशों में भ्रमण करे और उन आश्चर्यमय बातों को अपनी आँखों से देखे जिनके विश्य में उसने बहुत कुछ सुना था।

वेगम के दो पुराने मित्रों ने युवा उत्तराधिकारी को ऐसी सम्मतियाँ दीं जो एक दूसरे के विरुद्ध थीं। लार्ड कम्बर-मियर ने युरोप देखने के लिये उसे दबाया। उधर कर्नल

या लेना लेशमात्र न्याव-संगत नहीं हैं। रिस्पीन्डेन्ट का आग्रह था कि उस संधि के अनुसार जो तारीख ३० दिसम्बर सन् १८०३ को हुई, दुआब और यसुना के पश्चिम की मूर्मि का आधिपत्य दौलतराव सिंधिया से निकलकर ईस्ट इिएडया कंपनी को मिला और नेगम उस पर अपने जीवन पर्यंत अपनी दुआब की जागीर के साथ केवल अधिकृत रही। अपने दाने को सिद्ध करने के अभिग्राय से अपीलाएट ने वह असली सनद, जो दिल्ली के बादशाह ने नेगम के सौतेले पुत्र जफरयाब खाँ के नाम प्रदान की थी जिसके नाम पहले यह परगना स्थिर या, नहीं पेश की; किंतु उन्होंने तो एक बनावटी सनद की प्रतिलिपि जिस पर महाद जी सिंधिया की मोहर है जो पूर्व वर्ष के आदि में ही मर जुका था, पेश की है। प्रिनी कौन्सिल जुडीशल कमेटी ने दाने और रद दाने पर पूर्ण रूप से निचार करके तारीख ११ मई सन् १८७२ को इस सुकरमें में कंपनी के हक में फैसला दिया। किन्तु यह प्रमाणित हो गया कि सैनिक सामग्री, जिसको कंपनी ने जन्त कर लिया था, वास्तव में बेगम ने अपने दानों से मोल लो थो और डायस समरू की की को उसका मृत्य ब्याज सहित मिलना चाहिए था। जिन्हें इस संबंध में अधिक जानना हो, उन्हें प्रिनो कौंसिल का फैसली पढ़ना डिवल है, जिसमें इस सुकरमें का पूर्ण इतिहास दिया गया है।

पक्ष० बी० स्किनर साहब ने उसे पक फारसी शेर लिखकर ऐसा करने से बहुत कुछ रोका। फील्ड मारशल की सम्मित से कर्नल का परामर्श अति श्रेष्ठ था; तो भी उसने युरोप जाने की ही ठानी।

यह सत्य है कि डायस समक्ष ने भारत में जन्म लिया और यहीं उसका पालन पोषण होकर वह बड़ा हुआ। परन्तु उसका बाप स्काटलैंड निवासी था; अतएव यह उसके लिये स्वामाविक ही था कि वह अपने पूर्वजों का देश देखे।

इंगलैंड जाने की इच्छा से वह सन् १=३७ में कलकत्ते आया; किंतु उसका प्रयाण एक वर्ष के लिये और स्थिगत हो गया; क्योंकि उसके पिता कर्नल डायस ने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में उसके विरुद्ध बेगम के वली की हैसियत से नालिश दायर कर दी और उसकी संपत्ति से चौदह लाख रुपए पाने का दावा पेश किया। उसका पुत्र डायस समक् अपनी पुस्तक में लिखता है कि कर्नल का दावा अपनी नौ वर्ष की वकाया तन्ख्वाह पाने के विषय में था। मुकदमे में राजीनामा हो गया; और थोड़े दिन पीछे डायस समक्र अपने बहनोई पाल सौलारोली को अपने इलाके और संपत्ति का प्रवन्ध सौंपकर इंग्लिस्तान के लिये जहाज़ में सवार हो गया। इस प्रकार पिता और पुत्र एक दूसरे से जुदा हुए और फिर इस पृथ्वी पर कभी न मिले। कर्नल डायस कलकत्ते में अपने १=३= में मरे और फोर्ट विलियम में दफन हुए।

डायस समक जून सन् १=३= में इंगलैंड पहुँचा और अगले वर्ष रोम गया जहाँ बेगम की मृत्यु की तीसरी वर्षी मनाई।

डायस समस की इंगलैंड में अच्छी प्रसिद्धि हुई। अगस्त सन् १=३६ के आदि में वह मेरी एनी डविंस (Mary Anne Dervis) से जो पडवर्ड डविंस, द्वितीय विस्काउन्ट सेन्ट-विसेन्ट की इकलौती पुत्री थी, परिचित हो गया; और २६ सितम्बर सन् १=४० को दोनों का विवाह हो गया। दुल्हन का वय लगभग २= वर्ष के होगा। अगले वर्ष सडव्यूरी (Sudbury) की ओर से वह पार्लियामेन्ट का मेम्बर नियत हुआ।

किन्तु खेद है कि यह विवाह उसको शान्ति श्रीर सुख पहुँचाने के बदले उलटा बिलकुल उसके दुःख श्रीर नाश का कारण हुआ। थोड़े समय पीछे दंपति के बीच अतीव वैर भाव उत्पन्न हुआ; यहाँ तक कि डायस समक ने अपनी भार्या को स्पष्ट कप से ऐसे दुष्कर्म से कलङ्कित किया जो एक साध्वी पत्नी के लिये दूषित हो गिना जाता है। उसे अपनी स्त्री की भक्ति श्रीर प्रेम में संदेह पैदा हो गया। श्रीमती समक भी अपने पति की संगति से खिन्न हो गई जिस के कार्य उसे अपिय प्रतीत होते थे। अतएव उसने अपने पति को पागल टहराने के लिये जो जान से प्रयत्न करना आरंभ किया। उसके पति के दोनों बहनोई कप्तान रोज़ट्रोप और पाल सालारोलि ने, जो उससे ईप्या रखते थे, उस दुष्टा

<sup>\*</sup> उन्होंने बहुधा श्रीमती डायस समरू से कहा कि बादशाहपुर का परगना जो १५

को सहायता दी और श्रंत में इनके मन का चाहा हो गया। गृरीब डायस समरू पागल ठहराया दिया गया।

जब श्रीमती डायस समक अपने पति को पागल उहराने के उपाय में सफल हुई, तो ताजे घाव पर नमक छिड़कने की लोकोक्ति को चरितार्थं करने के लिये आप उसके स्वास्थ्य के हेत चिंता करने लगी श्रीर एक चलता पुर्जा डाक्टर बुलाया। एक दिन प्रातःकाल जब डायस सोकर उठा, तो क्या देखता है कि मैं बंदी बन गया हूँ और तीन रखवाले द्वार पर मेरी सँभाल के निमित्त नियत हो गए हैं। पहले १६ सप्ताह तक वह निर-न्तर घर में बन्द रहा। तब कहीं जाकर तारी ज़ ३१ जूलाई सन् १=४३ को एक कमीशन उसके गृह पर उसकी मानसिक स्थिति का अनुसंधान करने के हेतु गया, जिस ने यह निश्चय किया कि इसका दिमाग ठीक नहीं है; अतपव यह अपने कार्यों की व्यवस्था का भार उठाने के लिये नितान्त असमर्थ है। परन्तु यह डायस समद का सौभाग्य समभो कि जो वह पागल होने के निश्चय के प्रभाव से वच गया। कमीशन ने उसे श्रपराधी क्या बताया कि उसके स्वास्थ्य ने भी जवाब देना श्रारम्भ किया और वह एक डाकृर के निरीचण में जल वायु

बहुमूल्य हैं, उसमें हमारों पत्नी भी साम्ही थी और डायस समरू ने अनीति करके उनके स्वत्व की साची अर्थात् वह मूल पत्र जिससे वह प्रदान हुआ था, उनको वंचित करने के अभिप्राय से नष्ट कर दिया, जिससे आपही समस्त सम्पत्ति का स्वामी बन जाय।

बदलने के बहाने वहाँ से ब्रिस्टल (Bristol) भेजा गया और व्रिस्टल से लिवरपूल (Liverpool) ले जाया गया। लिवरपूल में उसे भागने का अवसर प्राप्त हो गया और वह तारीख़ २१ सितम्बर सन् १८४३ के प्रातःकाल चलकर अगली संध्या को पैरिस में पहुँचा। परन्तु न उसके पास उस समय कुछ रुपया था और न कोई और वस्तु थी। जो कुछ था, वही था जो उसके शरीर पर था। उसके पास एक स् (Sou) तक न था। कुछ सप्ताह तक बैसे ही रहा। जिस जान पहचानवाले से जो कुछ उधार उसे मिल गया, उसी पर उसने गुजारा किया। शीघ्र ही एक कमेटी उसकी सम्पत्ति के प्रबंध के हेतु बनाई गई जिसने दो लाख वार्षिक आय प्राप्त करानेवाली जायदाद के खामी के लिये स्हम वृत्ति नियत की और उसकी भार्या को उसके तालुके से ४०,०००) रुपए वार्षिक भोग विलास में उड़ाने के लिये दिए।

संसार के समन्न अपना सचेतपन सिद्ध करने और जो अभियोग उस पर आरोपण किए गए, उन्हें मिथ्या ठहराने के लिये डायस समक्र ने पैरिस, सैन्ट पीटर्सवर्ग और ब्रुजल्ज के ही नहीं वरन् इंगलैंड के भी अतीव निपुण और कुशाल चोटी के चिकत्सकों से अपनी जाँच कराई; और उन सब ने सहमत होकर उसके सचेत तथा अपने काय्यों का प्रबंध आप

<sup>\*</sup> सू एक फरासीसी सिक्का ५ सेन्ट के मूल्य का होता है।

कर सकने के योग्य होने का अपना हढ़ निश्चय प्रकट किया। इन मेडिकल परामशों से प्रवलता-पूर्वक पूर्ण करके डायस समक ने अपना आवेदनपत्र कोर्ट ऑफ चैन्सरी (Court of Chancery) अर्थात् उस समय के इंगलिस्तान के सर्वोपिर उच्च न्यायलय में इस हेतु से भेजा कि वह आज्ञा जो उसके संबंध में दी गई, समस्त कप से रह करने का आदेश प्रदान किया जाय। परंतु चैन्सरी के डाकृरों ने जो विविध अवसरों पर उसकी डाकृरी परीक्षा की, उसमें वह उत्तीर्ण न हो सका। डायस समक को प्रतीत हो गया कि इन लोगों से न्याय की आशा करना व्यर्थ है।

इस प्रकार हताश होकर उसको एक भिन्न पार्ग के अनु-करण करने की स्भी। उसने पैरिस नगर में अगस्त सन १८४८ में १८८२ पृष्ठों की एक मोटी पुस्तक "चैन्सरी की कचहरी में पागलपन का जो अभियोग लगाया है, उसका मिस्टर डायस समक्ष की ओर से प्रतिवाद" नामक प्रकाशित की। पुस्तक का यह उद्देश्य था कि उसके दुःखदायी मुकद्में के विषय में सर्वसाधारण अपना मत आप स्थिर करें।

यंत्रणात्रों और निराशात्रों के बोक से दबकर डायस समक दिन दिन घुतने लगा। यहाँ तक कि अंत में उसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया। सन् १८५० में वह लंदन चला आया जहाँ तारीख १ जूलाई सन् १८५१ को असहाय श्रीर अकेला सैन्टजेम्स स्ट्रीट के फैन्टन के होटल में मर गया। १६ वर्ष बाद उसका मृत शरीर श्रगस्त सन् १८६७ में सरधने लाया गया श्रीर उसकी संरिक्तका बेगम की समाधि के समीप नीचे की श्रोर पृथक् क़बर में दफन हुआ।

डायस समक को इच्छा यह थी कि उसकी घृणित स्त्री उसके धन में से कुछ न पावे। उसने अपना एक वसीयतः नामा लिखा था जिसमें यह आजा थी कि मेरी समस्त संपत्ति मिश्रित जातियों के पिता माताओं से उत्पन्न हुए अर्थात् युरेशियन अथवा दोगले लड़कों के हेतु सरधने में पक स्कूल स्थापित करने में लगाई जाय। वहाँ जो महल है, उसकी इमारत से इसका श्री गरोश किया जाय। उसने अपनी इस वसीयत को सफल करने के निश्चय से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कोर्ट आफ डाइरेकृरी के समापति और उप सभा-पति को उस स्कूल का संरचक नियत किया और १०,००० पींड दोनों को तरके में दिए जाने के लिये रक्खे। इस पर भी उसका अर्थ सफल न हुआ। यद्यपि ये महानुभाव महा-रानी की कौन्सिल तक लड़े, किन्तु डायस समक का वसीयत नामा इस कारण प्रत्येक न्यायलय से रह हो गया कि वह पक पागल का लिखा था और कानून के अनुसार उसकी सब संपत्ति की खामिनी अकेली उसकी विधवा समभी गई।

डायस समरू की विधवा मेरी एनी ने तारीख = नव-म्बर सन् १=६२ को जार्ज सैसिल वैल्ड, तीसरे वेरन फौरे-स्टर (George Cecil Weld, 3rd Baron Forestor) को अपना द्वितीय पति बनाया और तब लेडी फौरेस्टर के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पति तारीख १४ फरवरी सन् १८६६ को मृत्यु को प्राप्त हुआ; और सात वर्ष के प्रधात् अस्सी वर्ष की अवस्था में तारीख़ ७ मार्च सन् १८६३ को वह आप भी मर गई। उसके पीछे उसकी कोई संतान नहीं रही। जब तक वह जीवित रही, उसने सरधने के महल को उत्तम स्थिति में रक्खा; और फौरेस्टर हास्पिटल तथा डिस्पेन्सरी की बेगम के धन से सरधने में सैन्ट जौन्स कालिज के आगे स्थापना की जिससे सरधने और आसपास की जनता को लाभ पहुँचे छ।

<sup>\*</sup> यह पीछे वर्णन हो जुका है कि बेगम ने ५०,०००) रुपए डायस समरू की वहन एनी मेरी के निमित्त अपनी वसीयत में ब्याज पर रक्खे थे, और यह करार दिया था कि यदि एनी और उसका पित कर्नल ट्रोप निःसंतान मर जाय, तो उसके ब्याज की आय पुर्यार्थ लगा दी जाय। संतानहीन कर्नल ट्रोप ५ जुलाई १-६२ को मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके ५ वर्ष पीछे १- मार्च सन् १-६७ को उसकी की भी पितलोक में उसके पास चली गई। इस पर लेडी फीरेस्टर ने घरोहर की पूँजी अर्थात् ५०,०००) रुपए से हास्पिटल और डिस्पेंसरी के लिये नवीन ट्रस्ट (Trust) १५ अप्रैल सन् १-७६ को बनाया, जो सन् १-५० तक वनकर तेय्यार हो गए। उसने इस सुभ कार्य्य के लिये १७२५ वर्ग गज माफी भूमि दी, जिस पर एक गृह पहले से ही बना हुआ था, ताकि शफाखाने को कार्य प्रचलित हो जाय। यह रुपया इन दिनों इलाहाबाद के खैराती कामों के महकमे के हार्यों में है।

## जॉर्ज थॉमस

वेगम समक के अफसरों में जॉर्ज थॉमस एक ऐसा प्रसिद्ध असाधारण योग्य वीर पुरुष हुआ है जिसका नाम और काम उस समय के इतिहास में श्रंकित हो गया है। ईसवी समहवीं और अटारवीं शताब्दी में भारतवर्ष में आकर अनेक युरोपियनों ने अधिक गुण प्रकट किए हैं और इस देश के इतिहास में वे अपना नाम छोड़ गए हैं। जॉर्ज थॉमस भी उनमें से एक था। वेगम के चरित्र में थॉमस का वर्णन विशेष कर कई कारणों से आया है; और उससे इसका इतना धनिष्ट और अनिवार्य सम्बन्ध हो गया है कि वेगम के अँगरेजी चरित्र लेखक पादरी की गन साहब ने थॉमस का वृत्तांत अपनी पुस्तक में वेगम के चरित्र के अतिरिक्त पृथक् भी लिखा है। अत्रप्य इस पोथी में भी उसका ही अनुकरण किया जाता है।

मिस्टर जॉर्ज थॉमस झायरलेंड (Ireland) देश के टिप्पेररी (Tipperary) स्थान का निवसी था। वह झंगरेजों के एक जंगी जहाज (Man of war) में मल्लाह होकर भारत में झाया था। पुनः अपने जहाज को छोड़कर करनाटक में मारा मारा किरा और थोड़े वर्षों तक उसने मदरास के दक्षिण में पोलीगरों की सेवा कर ली। तदनन्तर उत्तरीय भारत को चल दिया और सन् १७८७ ई० में दिल्ली में पहुँचा; और वहाँ वह बेगम की सेना में अफसर के पद पर नियत हो गया।

अनन्तर उसने किस प्रकार गोकुलगढ़ में अपनी अतुलित वीरतो का परिचय देकर शाह आलम बादशाह के प्राण बचाए. कैसे बेगम पर अपना पूर्ण प्रभाव डाला और उससे अपना विवाह करना चाहा. परन्त इसमें उसे सफलता के बदले उल्रटी यह निराशा हुई कि उसका प्रतिरोधी फराँसीस अफ-सर ली वैस्य वेगम का पति बन गया, जिससे वह वेगम की सेवा होडने पर विवश हुआ और पहले उसने अँगरेजी छावनी अनुपशहर में नौकरी की और पुनः मराठे सरदार अप्यू खंडेराव की सेवा में नियत होकर उसने अपनी स्वतंत्र पृथक् जागीर प्राप्त की, किस भाँति ली वैस्यू के बहकाने पर वेगम ने उसके स्वामी और उसके साथ छेड़ छाड़ की जिसका उसने यथार्थ उत्तर दिया, और श्रंत में उसने कैसा विकट प्रपंच रचा कि जिससे वेगम का सब खेल बिगड गया. क्योंकि उसके पति के प्राण नष्ट हुए और वह आप वंदी हो गई जिससे लाचार होकर पुनः उसकी शरण ली और उसने भी अपनी पूर्व खामिनी की रत्ता और सहायता करके फिर उसे सरधने की गही पर बैठा दिया, जिसके उपलक्त में वेगम ने अपनी निज मुख्य गोरी ख़वास मेरिया नामक उसे ब्याह दी और उसके साथ बहुत सा द्रव्य दहेज़ में दिया, यह सब सविस्तर कथा यथास्थान और यथा अवसर वेगम के जीवन चरित्र में पहले आ चुकी है।

थॉमस ने अपना बल बहुत बढ़ा लिया था और वह बड़ा

प्रभावशाली हो गया था। वह पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर लड़ाई लड़ता रहा। घरेलू आपदा में फँसने और समीप की जातियों के साथ लड़ने भगने से ही उसको अवकाश नहीं मिलता था। बड़ी कठिनाई से उसने अपने कपटी खामी से मेल किया था और मेवात में जैसे तैसे शान्ति हुई थी कि उसको यह दुःखदायी संवाद मिला कि अप्यू खंडेराव ने नदी में डूबकर आत्मघात कर लिया और उसका पुत्र और उत्तरा-धिकारी वामनराव अपने पिता के समान टेढ़ी चाल चल रहा है। दुआब के ऊपरी भाग में एक छोटा सा संग्राम करने के अतिरिक्त, जिसमें उसने केवल किलेबन्द कस्वे शामली और लुखनाऊटी को जीता, थॉमस ने और कोई युद्ध नहीं किया, जब तक कि वह वामनराव से पूर्ण रूप से अलग नहीं हो गया।

थॉमस अब विलकुल स्वतंत्र और स्वाधीन हो गया था। कौन जानता था कि आयरलैंड देश का मल्लाह भारत में आकर एक बड़े राज्य का सामी वन बैठेगा। हरियाना प्रान्त में, जो दिल्ली और सिन्ध के बड़े रेगिस्तान के मध्य में स्थित है, हाँसी नगर को थॉमस ने पहले अपने राज्य की राजधानी वनाया। उसने किलों को, जो टूटे फूटे पड़े हुए थे, फिर नए सिरे से बनवाया और लोगों को बुला बुलाकर अपनी भृमि में वसाया। उसके यहाँ ऐसा आराम और चैन दिलाई दिया कि निकटवर्त्ती इलाके की प्रजा, जो उजडु भूटीना जाति के मनुष्यों

और पंजाब के जारों द्वारा लुटती रहती थी, तुरंत इसके आश्रय में चली आई। तदनंतर थॉमल ने क्या क्या किया और वह आगे को और क्या क्या करना चाहता था, यह उसके अपने इन शब्दों से विदित होगा—

"मैंने अपनी टकसाल स्थापित की जिसमें मैंने रुपए गड़वाए और उन्हें अपनी सेना और देश में प्रचलित किया। इसके अतिरिक्त मैंने अपनी तोपें डलवाई और बन्दूकें व बाहद बनवाना आरम्भ किया। यहाँ तक कि मेरा राज्य इतना फैल गया कि जिसकी सीमा सिक्लों की भूमि से जा भिड़ी। मैं चाहता था कि ऐसी सामर्थ्य और शिक प्राप्त करूँ कि अनुकूल अवसर मिलने पर पंजाब को विजय करने का प्रयत्न कहूँ। मेरे मन में यह लालसा लग रही थी कि मुक्ते ऐसा गौरव प्राप्त हो जाय कि अटक नदी के तट पर पहुँचकर वहाँ ब्रिटिश भंडा गाड़ हूँ।"

थामस को अपनी पुरानी जायदाद से, जो मराठों की सेवा में उसे प्राप्त हुई थी और अब तक उसके अधिकार में बनी हुई थी, डेढ़ लाख रुपए के लगभग आय होती थी। पीछे से चौदह परगने उसके हाथ लगे, जिनमें न्यूनाधिक नौ सी पचास गाँव सम्मिलित थे। इनसे प्रायः तीन लाख रुपए राजस्व के प्राप्त होते थे। यह हलका कर भी थॉमस ने किसानों के इच्छानुसार नियत किया था।

अपने राज्य की जब इस प्रकार व्यवस्था कर चुका, तब

श्रॉमस ने अपने पूर्व संरक्षक अन्यू खंडेराव के पुत्र वामनराव का साथ महाराज जयपुर पर आक्रमण करने में दिया। इस लड़ाई में उसके प्राण ही प्रायः जा चुके थे। परन्तु तो भी उसने अपना सहकारी जान मौरिस (John Morris) और अपने कई सौ चोटी के सिपाही गँवाकर अपनी जान बचा ली। उपरान्त थॉमस ने सिंधिया के प्रिय जनरल अम्बाजी से मित्रता जोड़ ली, जो उदयपुर राज्य में लुकवा दादा से पुनः लड़ाई करने की चेष्टा कर रहा था।

इस युद्ध में लुकवा दादा की सर्वथा विजय हुई जिसके अधिकार में राजपूताने का बहुत सा भाग था गया।

थॉमस इस संग्राम में क्या सम्मिलित हुआ कि उसके सिपाही ही उससे फिर गए। परन्तु उसने उनके नेताओं को पकड़कर तोप से उड़ा दिया। इससे शान्ति स्थापित हो गई।

सन् १८०० में मल्लाह राजा थॉमस ने पुनः उत्तर श्रीर उत्तर-पिन्छम को चढ़ाइयाँ करके कीर्ति प्राप्त की। उस समय उसने श्रपने मन में यह संकल्प किया था कि समस्त पंजाब को विजय करके इंग्लैंड के सम्राट् तीसरे जॉर्ज को श्रपंण कर दूँगा। परन्तु श्रॅगरेजों के शत्रुश्रों ने उसके मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएँ खड़ी कर दीं।

जब फराँसीस जनरल पैरन ( Perron ) का डंका भारत में जोर शोर से बज रहा था और सतलज से लेकर नर्मदा तक उसी की तृती बोल रही थी, तब उसने अपने सिक्जों तथा मराठे सरदारों और उन युरोपियन अफसरों से प्रत्यज्ञ में बिगाड़ न करके जो उसकी डोर में न थे, इस प्रकार उन पर दबाव डालना चाहा कि उसने जॉर्ज थॉमस को दिल्ली बुलाया और उससे कहा कि सिंधिया की सेवा में आ जाओ, जिसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह था कि तुम पैरन को अपना स्वामी बना लो। परन्तु ग्रँगरेज़ों श्रौर फराँसीसों में परस्पर वैर और द्वेष था। श्रतः थॉमस ने पैरन के इस मंत्रव्य को अपनी जाति के अपमान का कारण समभा श्रीर उसे घुणापूर्वक अखीकार किया। इस पर फराँसीसी और मराठों की बिलेष्ठ सम्मिलित सेना ने लुइस बोर्निवन (Louis Bourquin) की श्रध्यज्ञता में थॉमस के इलाके पर चढ़ाई की। थॉमस भली भाँति सोच विचार कर काम नहीं किया करता था; बल्कि जो उसे सूक गई, उसके श्रद्धसार ही कार्य करता था। ऐसा ही उसने श्रव किया। शत्र की इधर उधर से हटा-कर यह उस सेना पर हट पड़ा जो उसके दुर्ग जॉर्जगढ़ को घेरे हुए थी और उन्हें चति पहुँचाकर वहाँ से उनको भगा दिया धीर आप उस स्थान में जमकर बैठ गया। सुदृढ रोक थाम खड़ी करके उसने आगे की रचा कर ली और पुनः होलकर की ओर से अपने पास कमक आने की प्रतीचा. अथवा अनुकूल अवसर प्राप्त होने पर अपने वैरी पर दूसरी चोट मारने का विचार करने लगा।

किन्तु उन घटनाओं ने जो पीछे घटित हुई, यह सिद्ध

कर दिया कि उसकी यह तजवीज ठीक न थी; क्योंकि होलकर की श्रोर से कोई कुमक उसके सहायतार्थ नहीं श्राई, प्रत्युत् फराँसीसों को मदद मिल गई; इसलिये उन्होंने इसकी ह्यावनी को चहुँ श्रोर से घेरकर इसका निकास रोक दिया। इसके अतिरिक्त कोढ़ में खाज यह और उत्पन्न हुई कि वैरी ने थॉमत के सैनिकों के जेब घूँस से भर दिए। इस कारण वे श्रपने स्वामी को छोड़कर भागने लगे। श्रंत में यहाँ तक नौवत पहुँच गई कि थॉमस के पास अपने प्राणों की रचा के लिये इसके अतिरिक्त और कोई उपाय न रहा कि वह भी पीठ दिखाकर भाग जाय । तारीख १० नवम्बर सन् १८०१ को प्रातः काल नौ बजे के लगभग वह एक उत्तम ईरानी घोड़े पर चढ़कर और अपनी अर्दली के सवारों को साथ लेकर अचानक घर से बाहर निकल पड़ा श्रीर चकरदार मार्ग से दौड़ लगाकर सौ मील से ऊपर चल कर तीन दिन से भी कम समय में हाँसी पहुँच गया। परन्तु उसके मन्द भाग्य के कारण यहाँ भी उसकी रत्ना न हो सकी; क्योंकि शत्रु बुरी तरह से उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने हाँसी में भी पहुँचकर थॉमस की राजधानी को अपनी सेना से घेर उसी भाँति हँसली में ले लिया जैसे कि पहले उन्होंने उसकी छावनी को अपने वश में कर लिया था। थॉमस ने श्रपने ऐसे गिने हुए मुट्टी भर स्वामी-भक्त सिपाहियों से मुकाबला करके अपने वैरी लुइस बोरिववन को चिकत और विस्मित कर दिया, जो आशा अथवा भय के वश होकर कदापि अपने स्वामी के पास से टाले नहीं टल सकते थे। इतने पर भी थॉमस अपने प्रिय सैनिकों को दुश्मन की बड़ी फौज से कब तक लड़ा सकता था! उसके अच्छे दिन व्यतीत हो चुके थे, उसके भाग्य ने उसे जवाब दे दियाथा; अतपव उसने हारकर अन्य अफसरों के हारा बोरिक्वन से यह वचन ले लिया कि अँगरेजी इलाके में चले जाने की उसे आजा दे दी जाय; और वह अपने राज्य के नष्ट होने पर और अधिकार से च्युत होने पर तारीख १ जनवरी सन् १८०२ को चल दिया।

समय की बिलहारी है कि आज थॉमस ऐसा लुट गया कि उसके पास न राज्य ही रहा, न सेना ही रही और न धन ही रहा। थोड़े दिन ही हुए कि जब एक विशाल राज्य पर उसका आधिपत्य था और वह रण तेत्र में छः हजार पल्टनें, दो हजार घुड़ सवार सेना और पचास तोपें खड़ी कर सकता था। उसका जीवन निरन्तर पटियाला और सींद के सिक्खों, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजपूर्तों तथा मराठों से लड़ने में बीता था।

श्रँगरेओं की वर्तमान नाजुक मिजाजी श्रौर भोग विलास की प्रकृति की तुलना पुराने समय के युरोपियनों से, जिनमें से एक थॉमस भी था, जिनका जीवन नित्य नई श्रापित्यों में बड़ी किटनाइयों श्रौर कप्टों से व्यतीत हुआ करता था, श्रंगरेजी शंध मुगल एम्पायर के श्रंथकार मिस्टर हेनरी जार्ज

कीनी साहब ने इन खरे और चुभते हुए वाक्यों में की है-

"आज कल के पतित युरोपियनों को जिन्होंने अपनी ऐसी मनमानी दिनचर्या ( Programme) बना ली है कि जिससे सदैव वे छुट्टियों पर जाकर शीतल पहाड़ों के जलवायु का सेवन करें, समय समय पर फरलो लेकर इंगलैंड चले जायँ, और जब वे भारत में रहें तो अपने निवासस्थान को विदेशों से मँगाई हुई भोग-विलास की सामग्री से ऐसा सुसन्जित करें कि जिसमें फिर उन्हें किसी भाँति लेशमात्र गरमी की भी सम्भा-वना ही न रहे, उनको शायः यह बात कपोलकल्पित और मिथ्या प्रतीत होगी कि कोई ऐसा जमाना भी हुआ है कि जब हमारे पूर्वजों को देश निकाले में अपना इतना दीर्घ जीवन व्यतीत करना पड़ता था कि जिसमें लगातार वधौं पर्यन्त उनको झँगरेजी भाषा का एक शब्द तक नहीं सुनाई देता था, जहाँ मोटे कोटे गुद्दी के परदों और साधारण लकड़ी के किवाड़ों के भीतर रहना ही उनको बहुत बड़े भोग विलास के भवन का सा जान पड़ता था। यदि उनको कभी बाजार में विकती हुई भही मदिरा के कुछ घूँट मिल गए, तो उसके नशे में जो समय उनका कटता था, वह उनको अति त्रिय और आराम चैन का प्रतीत होता था। परन्तु ऐसे अवसर भी उनको भूले भटके श्रीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते थे; क्योंकि उनको तो रात दिन लड़ाइयों के विचार घेरे हुए रहते थे, जिनमें सफलता पाना ही सर्वधा निज योग्यता का परिचय देना समका जाता

था। थामस के जीवन का भी ऐसा ही मुख्य पारतोषिक था।"
फिर हम भारतवासियों के पतन का क्या कहना है जिनमें
न बल है, न पुरुषार्थ है,न साहस है। हम सब गुणों से रहित
और सर्वथा पतित हो गए हैं। आज भगवान रामचन्द्र, कृष्ण-चंद्र, भीष्म पितामह आदि की संतानों की स्रोण-हीन दशा

देखकर उस पर जितना रोया जाय, जितना उस पर खेद किया

जाय, वह थोड़ा ही है।

श्रुँगरेजी इलाके में पहुँचकर थामस को अपनी जन्मभूमि की याद आई श्रीर उसने आयरलेंड जाने का संकल्प किया। स्वदेश प्रयाण करने से पूर्व वह सरधने में समक्की वेगम के पास गया, जहाँ उसने अपनी स्त्री और तीनों पुत्रों जॉन, जेम्स श्रीर जॉर्ज (John, James and George) और पुत्री जुलियाना (Juliana) को बेगम के संरच्या में छोड़ा; और आप उसने कलकत्ते को गमन किया। किंतु मौत ने उसे मार्ग में ही आ घेरा और २२ अभैल सन् १८०२ को ४६ वर्ष की अवस्था में बहुरामपुर में उसके शाया छूट गए।

थामस की मृत्यु के पीछे वेगम उसके परिवार का उदारता-पूर्वक पालन पोषण करने लगी। लड़की और लड़कों के विवाह भी हो गए। जॉन संतानहीन ही रहा और मर गया। जेम्स ने एक पुत्र जार्ज नामक छोड़ा जो दोनों आँखों से श्रंघा होकर मरा, जिसकी पुत्री जॉना (Joanna) थी। थॉमस के तीसरे पुत्र जॉर्ज के केवल एक वेटी थी जो उस पीड़ा से मृत्यु को प्राप्त हुई जो उसे दिल्ली से सन् १=५७ ई० के विद्रोह में निकल भागने से हुई थी। उसका विवाह हो गया था और उसे बच्चे भी पैदा हुए थे: परन्तु वे उससे पहले ही मर गए थे। अब रही थामस की पुत्री जुलियाना। उस के एक पुत्र जोज़ क़ (Joseph) नाम का हुआ जो आगरे में निःसंतान मर गया। जॉर्ज थॉमस के वंग्र में अब उसकी परपोती जीना जीवित है। उसका विवाह मिस्टर एतेक्जेन्डर मार्टिन पेनशन प्राप्त क्रक से हुआ है और वह दो पुत्रों की माता है।

### भारतवासी अधिकारीगण

वेगम के जीवन चिरत्र में श्रव तक श्रिष्ठिकतर उसके
गुरोपियन अफसरों के नामों श्रीर कार्यों का वर्णन हुआ है,
जो उसके गौरव श्रीर महत्त्व का श्रवश्य पूर्णतया प्रकाश करता
है; क्योंकि भारतीय इतिहास के उस गुग में, जब कि
श्रराजकता श्रीर हलचल तथा लुट मार चारो श्रोर हो रही
थी, उसने अपनी ऐसी श्रित प्रशंसनीय श्रीर उत्कृष्ट योग्यता
के अनेक गुण प्रकट किए जिनसे विदेशीय गोरी जातियों के
मनुष्यों ने, जिन्होंने भ्रम में श्राकर अपने मन में यह मिथ्या
कल्पना कर रक्ली है कि हमारा जीवन तो श्रन्य महाद्वीपों
के निवासियों पर शासन श्रीर श्रिकार करने के ही लिये है,
उसकी सेवा में रहना श्रीर उसकी श्राक्षा मानना स्वीकार
किया। परन्तु इसका श्रथं किसी प्रकार यह नहीं है कि भारत-

वासियों के लिये बेगम के शासन में राज सेवा में प्रविष्ट होने के लिये कुछ रोक टोक थी। उसने हिन्दू मुसलमानों को भी अपने अधिकार में बड़े बड़े उच्च पदों पर नियुक्त किया था।

वेगम ने सन् १७७८ से लेकर सन् १८३६ ई० पर्यंत ५८ वर्ष तक राज्य किया। इस दीर्घ काल के भीतर उसकी सेना और जागीर में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। इस बीच में विविध हिन्दुस्तानी कर्मचारी विविध समयों पर विविध छोटे बड़े पदों पर नियुक्त और पृथक् होते रहे: इसलिये इस प्रकरण में सविस्तर उनके नामों और काय्यों का परिचय नहीं दिया जा सकता; और न उन सब लोगों का कोई ऐसा विस्तृत और ज्योरेवार लेख या तालिका ही विद्यमान है; किंतु इसमें किश्चित् मात्र संदेह करने का स्थान नहीं है कि वेगम को अपने स्वदेशी भाई भी ऐसे ही प्यारे थे जैसे कि युरोपियन अफसर, जिनके साथ अनेक कारणों से वह बहुत हिल मिल गई थी।

पीछे गिरजे के वृत्तान्त में बतलाया जा चुका है कि
स्मारक भवन में दीवान रायसिंह और सरदार इनायतउल्लाह,
बेगम की घुड़सवार सेना के अध्यल, और उसका फर्स्ट एडी
कांग इन वेटिंग (Commandant of Cavalry and first
aid-de-Camp in waiting) की मूर्तियाँ रक्खी हैं। एक
अबुलहसीर वेग हैं जिनको २०००) वसीयतनामे में देना लिखा है।
लाला चिरंजीलाल नायब रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील

बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र में वेगम के निम्न लिखित अफसरों का वर्णन किया है।

राव हरकरणसिंह प्रधान मंत्री थे जिनका वेतन एक हजार रुपए मासिक था। उनकी न जाने किस कारण से मौज़े बामनोली तहसील बागपत जिला मेरठ में हत्या हो गई। उनके स्थान में उनके पुत्र राव दीवानसिंह मंत्री बनाए गए। राव जौकासिंह उपमंत्री थे। इनके श्रतिरिक्त लाला गुलजारीमल दीवान, मुन्शी कान्हसिंह मीर मुन्शी श्रीर बंसीसिंह जमादार थे। बेगम के दस्तखती एक फारसी परवाने से, जो कोतलिप साहिब हाकिम बुढ़ाने के नाम तारीख & सफर सन् १२१४ हिजरी को लिखा गया था, प्रकाशित होता है कि चौधरी रामसहाय को उसके द्वारा गिरदावर कानूनगो नियुक्त किया गया था।

इतिहास के पता चलता है कि राजा मन्नूलाल और जवाहरमल और मोहम्मद रहमत खाँ बेगम की सरकार के वकील थे। कसबा टप्पल के पुराने मनुष्यों के कथन से ऐसा विदित हुआ है कि वहाँ के क़ानूगो कुल के लाला गिरि-धारी लाल बेगम के राज्य के देश दीवान हुए थे। इसी वंश के द्वितीय पुरुष लाला बल्शीराम के बेगम के शासनकाल में

<sup>\*</sup> यह सञ्जन इस पुस्तक के लेखक के पितामह थे, जिनके हाथ का लिखा हुआ।
पक फारसी जमाखर्च महसूल साहर चवृतरा करना पहास्क अंतिम अशरा मास
रबीअ जलसानी सन् १२४० हिजरी वा सन् १८२९ ईस्वी का अब तक मौजूद है
जिसकी १६ वर्ष व्ययकीत हुए। इसमें रूपए आना पाई के स्थान पर रूपे, आने, टके

तीन कसवों अर्थात्, जेवर, टप्पल और पहासऊ के मशरफ़ हुए। मशरफ के अधिकार में पुलिस विभाग और महकमा सायर अथवा शुल्क विभाग का प्रवन्ध था।

## फुटकर बातें

अब कुछ ऐसो लोकोक्तियों का वर्णन कर के, जिनका आधार विशेषतः वेगम के समय से अब तक सुनने सुनाने पर चला आता है, इस पुस्तक की समाप्ति को जातो है। ये वातें साधारण हैं; परन्तु इनसे भी वेगम के चिक्त की वृत्ति

श्रीर हाम है। मेरी इच्छा हुई कि उतको प्रतिलिप इस पुस्तक में भी उर्धृत कहँ, किन्तु इस कारण से कि यह तोन तालिकाओं में से एक हो है, अतरव इसके जोड़ों का ठीक मिलान नहीं होता; ऐसे अध्रे हिसाब के प्रकाशित करने से क्या लाग हो सकता है, वह यहाँ नहीं दिया। परन्तु इससे यह अवश्य परिणाम निकजता है कि इस देश में पहले वस्तुएँ इस बहुतायत से होतो थीं कि दाम अर्थात ४ कौड़ो का जैसा छोटा सिका भी प्रचलित था। दूर क्यों जायँ, युरोप के महायुद्ध सन् १६१४-१८ से पूर्व भी यहाँ कौड़ियों से लेन देन होता था। यरीव लोग धेले छुराम बल्क अद्धी से भी साग पात, नोन तेन आदि नित्य के आवश्यक परार्थ मोल ले सकते थे। किन्तु अब तो कौड़ियों का व्यवहार हो बिलकुल जाता रहा। उनका पूर्ण रूप से अभाव हो हो गया। थोड़े वर्षों में इस विचित्र और वित्मयजनक परिवर्तन का क्या ठिकाना है कि पैसा भी कौड़ियों के भोल का न रहे। क्या अब भारतवासी चनाट्य हो गए? कदापि नहीं, वरन् इस से उल्दा यह सिद्ध होता है कि उनके देश की पैदावार की इतनी अधिकता और प्रचुरता से निकासी होती है कि जिन भावों पर यहाँ की सामग्री विदेश में बिकती है, लगभग उन्हीं पर वह इस देश में भी विकती है जहाँ कि वह पैदा होती है।

का सोचने और समभनेवाले मनुष्य को भली भाँति पता लग सकता है।

(१) लाला भर्रनलाल चौकड़ात कस्वा टप्पल जिला अलीगढ़ का, जिनके पूर्व पुरुषों के यहाँ वेगम का मोदीख़ानह था, कथन है कि एक बार वेगम का एक चपरासी उनके बुजुर्ग लाला इन्दरमन चौकड़ात के पास आया श्रीर व्यर्थ बकवाद करने लगा। उन्होंने उस चपरासी से कहा कि तेरा तो हमें कुछ डर नहीं है; परन्तु जो सरकारी चपरास तू बाँधे है, उसका सम्मान और भय हमें बहुत है, जिसके कारण ये तेरी अनुचित बातें हम सुन रहे और सह रहे हैं। इस पर उस मूर्ज चपरासी ने आग बबूला होकर सरकारी चपराख को अपनी कमर से खोलकर फेंक दिया और विगड़ कर चौकड़ात से बोला कि श्रव तुम मेरा क्या कर सकते हो ! इस पर उन्होंने उसे खूब ठोंका। वह पुकारता हुआ बेगम के हजूर में गया श्रीर वहाँ जाकर उसने बहुत वावेला मचाया। वेगम ने चौकड़ात को बुलाया और इस घटना का समाचार पूछा। उक चौकड़ात ने जो कुछ बीती थी, सब कथा सुनादी और कहा कि अम्मा जान! जब इसकी दृष्टि में सरकारी चपरास की प्रतिष्ठा न रही, तो फिर हमने भी इस शठ को अच्छी तरह पीटकर सरकारी वदी और चप-रास का सामान करने के निमित्त इसे यथा योग्य शिक्षा दी ।

बेगम ने चौकड़ात के व्यवहार को पसन्द किया और चप-रासी को उसके अपराध का दंड दिया।

- (२) बेगम का कोई सेवक दौलत नाम का था। उससे न जाने क्या अपराध हो गया जिसके कारण बेगम ने उसे अपनी सेवा से पृथक् कर दिया। दौलत एक चतुर मनुष्य था। वह प्रातःकाल बेगम के समस्र उपस्थित हुआ और पूछने लगा—"हजूर! दौलत जाय या रहे?" यह विलक्षण अक्ष सुनकर बेगम को यही उत्तर देना पड़ा कि दौलत तो अवश्य रहे &।
- (३) "समक संति" शोर्षक के पढ़ने से विदित होता है कि समक की अनेक सन्तानें बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई। इन कष्टों से बेगम का हृद्य विदीर्ण हो गया था। वह वीर रमणी, जो युद्ध में तोप बंदू कों को मार की तिनक भी परवाह नहीं करती थी, वही इन असहा दुःखों से कातर और अधीर हो गई थी &।

वेगम समक को अपने ब्रह्ण किए इए रोमन कैथलिक ईसाई धर्म पर जो अपूर्व अद्धाथी, उसका वर्णन हमारे पाठकों

<sup>\*</sup> ये दोनों बातें वर्त्तमान लेखक ने अपनी बाल्यावस्था में टप्पल में झुनी थीं। पहली के विषय में तो स्मरण नहीं कि किससे झुनी, किंतु दूसरी के संबंध में अवझी तरह से याद है कि वह स्लाहीवस्था प्रतंगवाज से सुनी थी, जिसे हमारों शेर प्रत्येक जिले के जवानी याद थे और जिसने बेगम का समय भी देखा था।

ने पीछे "धार्मिक भावना" नामक अध्याय में पढ़ा ही होगा। यरन्तु यह भी निश्चय है कि भारत में अन्य धर्म के अनुयायों जो मनुष्य थे, उनसे भी उसको किंचित् मात्र हेष न था; वरन् उनके साथ सहानुभृति और प्रेम प्रकट करने और उनके धर्म में भी चाहे किसी कारण उसके अद्धा रखने का परिचय मिलता है। इन पंक्तियों के लेखक को हाल में ही एक प्रमाण मिला है जिसको वह इस कारण से कि आज कल नास्तिकता का वड़ा ज़ोर है और एक धर्म का अनुयायी दूसरे धरमें के अनुयायी के रक्त का प्यासा बन रहा है, वह भूठा नहीं समक सकता।

मिती ज्येष्ठ छ० १३ संवत् १८=२ तद्तुसार तारीख़ २१ मई सन् १८२५ को जब इस पुस्तक के द्यभागे लेखक को अपनी इकलौती संतान अर्थात् प्रिय पुत्र वेदप्रकाश के फूल गंगाजी में प्रवाह करने के लिये हरिद्वार जाना पड़ा, तो उसे अपने कुल के तीर्थ-पुरोहित बहुलदास गंगाशरण के स्थान पर ठहरने का अवसर हुआ। उस समय उनकी बही से यह प्रतीत हुआ कि उनके पूर्वज गंगा पुरोहित मानकचंद के समय में तीन बार वेगम समक गंगा स्नान करने आई थी और उनके यहाँ ठहरी थी; अर्थात्—

<sup>(</sup>१) प्रथम बार संवत् १८७६ (सन् १८२२) में, जब उसके साथ चौधरी हरसुख श्रीर गुलाब टप्पलवाले थे।

#### ( २४= )

- (२) द्वितीय बार संवत् १==७ (सन् १=२०) में, जब उसके साथ चौधरी हीरासिंह टप्पलवाला राजपूत था।
- (३) तृतीय बार संवत् १८०० (सन् १८३३) में, जब उसके साथ चौधरी साँवतसिंह जमीदार था।

## मनोरंजन पुस्तकमाला

अपने ढंग की यह एक ही पुस्तकमाला प्रकाशित हुई है जिसमें नाटक, डपन्यास, काव्य, विज्ञान, इतिहास, जीवन-चरित आदि सभी विषयों की पुस्तकें हैं। यों तो हिंदी में नित्य ही अनेक प्रथ-मालाएँ और प्रतक-मालाएँ निकल रही हैं, पर मनोरंजन पुस्तकमाला का ढंग सब से न्यारा है। एक ही आकार प्रकार की और एक ही मूल्य में इस पुस्तकमाला की सब पुस्तकें प्रकाशित होती हैं । इसकी अनेक पुस्तकें कोर्स श्रौर प्राइज बुक में रक्खी गई हैं; श्रौर नित्य प्रति इनकी माँग बढ़ती जा रही है। कई पुस्तकों के दो दो, तीन तीन संस्करण हो गए हैं। इसकी सभी पुस्तकें योग्य विद्वानों द्वारा लिखवाई जाती हैं । पुस्तकों की पृष्ठ-संख्या २५०-३०० और कमी कभी इससे भी अधिक होती है। ऊपर से बढ़िया जिल्द भी वँधी होती है। त्रावश्यकतानुसार चित्र भी दिए जाते हैं। इन पुस्तकों में से प्रत्येक का मूल्य १।) है; पर स्थायी प्राहकों से ।।।) लिया जाता है जो पुस्तकों की उपयोगिता और पृष्ठ संख्या त्रादि देखते हुए बहुत ही कम है। श्राशा है, हिंदी-प्रेमी इस पुस्तकमाला को अवश्य अपनावेंगे और स्थायी बाहकों में नाम लिखावेंगे। अवतक इसमें भिन्न भिन्न विषयों पर ४४ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनकी सूची इस प्रकार है—

# मनोरंजन पुस्तकमाला

अब तक निम्निखिखित पुस्तकें प्रकाश्चित हो चुकी हैं-

- (१) आदर्श जीवन छेखक रामचंद्र ग्रुक्त ।
- (२) आत्मोद्धार—लेखक रामचंद्र वर्मा।
- (३) गुरु गोविंदसिंह—लेखक वेणीप्रसाद ।
- ( ४, ५, ६ ) आदर्श हिंदू, तीन भाग—लेखक मेहता लजाराम शम्मा ।
- (७) राणा जंगबहादुर—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (८) भीष्म पितामह—लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मी।
- ( ९ ) जीवन के आनंद- लेखक गणपत जानकीराम दुवे।
- (१०) भौतिक विज्ञान छेखक संपूर्णानंद बी० एस-सी०।
- (११) लालचीन-लेखक ब्रजनंदनसहाय।
- (१२) क्वीर वचनावळी —संग्रहकर्त्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय ।
- (१३) महादेव गोविंद रानडे लेखक रामनारायण मिश्र बी॰ ए०।
- (१४) बुद्धदेव-लेखक जगनमोहन वर्मा।
- (१५) मितन्यय-छेखक रामचंद्र वम्मी।
- (१६) चिनलों का उत्थान और पतन—लेखक नंदकुमारदेव शम्मी।
- (१७) वीरमणि—छेखक श्यामिबहारी मिश्र एम० ए० और शुक्रदेव-विहारी मिश्र बी० ए०।
- (१८) नेपोलियन बोनापार्ट-लेखक राधामोहन गोकुळजी।
- (१९) शासनपद्धति —लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार ।
- (२०, २१) हिंदुस्तान, दो खंड लेखक दयाचंद्र गोयकीय बी० ए०।
- (२२) महर्षि सुकरात-छेखक बेणीपसाद ।
- (२३) ज्योतिर्विनोद-लेखक संपूर्णानंद बी० एस-सी०
- (२४) आत्मिशक्षिण छेलक स्यामविहारी मिश्र एम० ए० और पं० शुक-देव विहारी मिश्र बी० ए० ।
- (२५) सुंदरसार—संप्रहकर्ता पुरोहित हरिनारायण शम्मी बी॰ ए॰।

- (२६, २७ ) जर्मनी का विकास, दो भाग-छेखक सूर्यकुमार वस्मी।
- (२८) कृषिकौमुदी लेखक दुर्गाप्रसादसिंह एक० ए-जी०।
- (२९) कर्तव्यशास्त्र—लेखक गुलावराय एम० ए०।
- (२०, २१) मुसलमानी राज्य का इतिहास, दो भाग लेखक मजन द्विवेदी बी० ए०।
- (३२) महाराज रणजीतसिंह—छेखक बेणीप्रसाद ।
- (२२, २४) विश्वप्रपंच, दो भाग-छेखक रामचंद्र ग्रुक्त ।
- (३५) अहिल्याबाई छेखक गोविंदराम छेशवराम जोशी।
- (३६) रामचंद्रिका संकलन कर्त्ता लाला भगवानदीन ।
- (३७) ऐतिहासिक कहानियाँ लेखक द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी ।
- (३८, ३९) हिंदी निबंधमाला, दो भाग —संग्रहकर्ता श्यामखुन्दर-दास बी० ए०।
- (४०) स्रसुधा—संपादक गणेशविहारी मिश्र, क्यामविहारी मिश्र, अकदेवविहारी मिश्र।
- (४१) कर्तव्य-लेखक रामचंद्र वस्मी।
- (४२) संक्षिप्त रामस्वयंवर-संपादक वजरतदास ।
- (४३) शिशु पालन-लेखक मुकुन्दस्वरूप वर्मा ।
- (४४) शाही दश्य-लेखक बा॰ दुर्गाप्रसाद गुर्क ।
- ( ४५ ) पुरुषार्थ-लेखक जगनमोहन वस्मा ।
- ( ४६ ) तर्कशास्त्र, पहला भाग—लेखक गुलाबराय एम० ए० । माला की प्रत्येक पुस्तक या उसके किसी भाग का मूल्य १।) है; पर स्थायी प्राहकों को सब पुस्तकें ॥।) में दी जाती हैं।

उत्तमोत्तम पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र मँगवाहए। प्रकाशन मंत्री,

बनारस सिटी।

नागरीप्रचारिणी सभा,

#### सूचना

### मनोरंजन पुस्तकमाला की मूल्य-वृद्धि

जिस समय सभा ने मनोरंजन पुस्तकभाला प्रकाशित करना अ।रम्भ किया था, उस समय प्रतिज्ञा की थी कि इसकी सब पुस्तकें २०० पृष्टों की होंगी। पर, जैसा कि इसके बाहकों ऋौर साधारण पाठकों को भली भाँति विदित है, इस पुस्तकमाला की अधिकांश पुस्तकें प्रायः २५० पृष्ठों की और बहुत सी ३०० अथवा इससे भी अधिक पृष्ठों की हुई हैं। यही कारण है कि सभा को १२ वर्षों तक इस पुस्तकमाला का संचालन करने पर भी कोई त्रार्थिक लाभ नहीं हुत्रा। भविष्य में भी सभा इस माला से कोई लाभ तो नहीं उठाना चाहती, पर वह इस माला में अनेक सुधार करना चाहती है। सभा का विचार है कि भविष्य में जहाँ तक हो सके, इस माला में प्रायः २५० या इससे श्रिधिक पृष्ठों की पुस्तकें ही निकला करें और इसकी जिल्द आदि में भी स्धार हो। अतः सभा ने निश्चय किया है कि इस माला की अब तक की प्रकाशित सभी पुस्तकों का मूल्य १) से बढ़ाकर १।) कर दिया जाय। पर यह वृद्धि केवल फुटकर विकी में होगी। माला के स्थायी त्राहकों से इस माला की सब पुस्तकों का मूल्य अभी कम से कम ५० वीं संख्या तक ।।।) ही लिया जायगा ।

> प्रकाशन मंत्री, नागरीपचारिणी समाः काशी।

# सूर्यकुमारी पुस्तकमाला

शाहपुरा के श्रीमान् महाराज कुमार उम्मेद्सिंह जी की व्ह्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती महाराज कुँवरानी श्री सूर्य्यकुमारी के रमारक में यह पुस्तकमाला निकाली गई है। हिंदी में अपने ढंग की एक ही पुस्तकमाला है। इस माला की सभी पुस्तकें बहुत बढ़िया मोटे ऐंटीक कागज पर बहुत सुन्दर श्रन्तरों में छपती हैं और अपर बहुत बढ़िया रेशमी सुनहरी जिल्द रहती है। पुस्तकमाला की सभी पुस्तकें बहुत ही उत्तम और उच कोटि की होती हैं और प्रतिष्ठित तथा सुयोग्य लेखकों से लिखाई जाती हैं। यह पुस्तकमाला विशेष रूप से हिंदी का प्रचार करने तथा उसके भांडार को उत्तमोत्तम प्रंथ-रह्नों से भरने के उद्देश्य और विचार से निकाली गई है; श्रीर पुस्तकों का अधिक से अधिक प्रचार करने के उद्देश्य से दाता महाशय ने यह नियम कर दिया है कि किसी पुस्तक का मृत्य उसकी लागत के दूने से अधिक न रक्या जाय; इसी कारण इस माला की सभी पुस्तकें अपेवाकृत बहुत अधिक सस्ती भी होती हैं। हिंदी के प्रेमियों, सहायकों और सच्चे शुमचितकों को इस माला के पाहकों में नाम लिखा लेना चाहिए।

> प्रकाशन मंत्री, नागरीयचारिणी सथा, काशी।

## जायसी यंथावली

सम्पादक-श्रीयुक्त पं॰ रामचंद्र शुक्क

कविवर मलिक मुहम्मद् जायसी का लिखा हुआ "पद्मा-वत" हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य्य द्यौर भावों की गंभीरता के विचार से यह काव्य बहुत ही उच कोटि का है। पर एक तो इसकी भाषा पुरानी अवधी; दूसरे भाव गंभीर; और तीसरे आजकल बाजार में इसका कोई शुद्ध श्रीर सुन्दर संस्करण नहीं मिलता था, इससे इसका पठन-पाठन अब तक बंद साथा। पर अब सभा नें इसका बहुत सुन्दर और शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया है और प्रति पृष्ठ में कठिन शब्दों के अर्थ तथा दूसरे आवश्यक विवरण दे दिए हैं, जिससे यह काव्य साधारण विद्यार्थियों तक के सममने योग्य हो गया है। पुस्तक का पाठ बहुत परिश्रम से शुद्ध किया गया है। आरंभ में इसके सम्पादक और सिद्धहस्त समालोचक ने प्रायः ढाई सौ पृष्ठों की इसकी मार्मिक आलोचना कर दी है, जिसके कारण सोने में सुगंध भी आ गई है। अंत में जायसी का ऋखरावट नामक काव्य भी दिया गया है। बड़े आकार के प्राय: ७०० पृष्ठों की जिल्द बँघी पुस्तक का मूल्य केवल ३) है।

> त्रकाशन मंत्री, नागरीत्रचारिणी सभा, काशी।

## हिंदी शब्दसागर

संपादक-श्रीयुक्त बाबू श्यामसुन्दर दास बी॰ ए॰

इस प्रकार का सर्वागपूर्ण कोश अभी तक किसी देशी भाषा में नहीं निकला है। इसमें सब प्रकार के शब्दों का संप्रह है। इसमें आपको दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, कलाकौराल इत्यादि के पारिभाषिक शब्द पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या के सहित मिलेंगे। और और कोशों के समान इसमें अर्थ के स्थान पर केवल पर्याय-माला नहीं दी गई है। प्रत्येक शब्द का क्या भाव है, यह अच्छी तरह समभाकर तब पर्याय रक्खे गए हैं। प्रत्येक शब्द के जितने अर्थ होते हैं, वे सब अलग मुहावरों और क्रिया प्रयोगों आदि के सहित मिलेंगे। जिन प्राचीन शब्दों के कारण पुराने कवियों के प्रथ-रत्न समभ में नहीं आते थे, उनके अर्थ भी इसमें मिलेंगे। इस बृहत्कोश के तैयार करने में भारत-सरकार और देशी राज्यों से सहायता मिली है। प्रत्येक पुस्त-कालय, विद्यालय और शिज्ञा-प्रेमा के पास इसकी एक प्रति श्रवश्य रहनी चाहिए। हिंदी के श्रतिरिक्त श्रन्य भाषात्रों के विद्वानों ने भी इस कोश की बहुत अधिक प्रशंसा की है। अब तक इसके ३४ अंक छप चुके हैं। प्रत्येक अंक ९६ पृष्ठ का होता है और उसका मूल्य १) है। पहले से लेकर तीसवें श्रंक तक ६, ६ श्रंक एक साथ सिंले हुए मिलते हैं, श्रलग श्रलग नहीं मिलते।

> प्रकाशन मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा काशी।

श्रव नागरीप्रचारिग्री पत्रिका त्रैमासिक निकलती है और इसमें प्राचीन शोध संबंधी बहुत ही उत्तम, विचारपूर्ण तथा गवेषणात्मक मौलिक लेख रहते हैं। पुरातत्व के सुप्रसिद्ध विद्वान् राय बहादुर पं० गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा इसका सम्पादन करते हैं। ऐसी पत्रिका भारतवर्ष की दूसरी भाषाओं में अभी तक नहीं निकली है। यदि भारतवर्षीय विद्वानों के गवेषणापूर्ण लेखों को, जिनसे भारतवर्ष के प्राचीन गौरव श्रौर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातों का पता चलता है, श्राप देखना चाहें तो इस पत्रिका के प्राहक हो जाइए । वार्षिक मूल्य १०); प्रति अंक का मूल्य २॥) है। परंतु जो लोग ३) वार्षिक चंदा देकर नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी के सभासद हो जाते हैं, उन्हें यह पत्रिका बिना मूल्य मिलती है। इस रूप में यह पत्रिका संवत् १९७७ से प्रकाशित होने लगी है। पिछले किसी संवत् के चारों श्रंकों की जिल्द-बँधी प्रति का मूल्य ५) है।

हमारे पास स्टाक में नागरीप्रचारिया पित्रका के पुराने संस्करण की कुछ फाइलें भी हैं। सभा के जो सभासद या हिंदी प्रेमी लेना चाहें, शीघ्र मँगा लें; क्योंकि बहुत थोड़ी कापियाँ रह गई हैं। मूल्य प्रति वर्ष की फाइल का १) है।

> प्रकाशन मंत्री, नागरीपचारिणी सभा, काशी।

3 52312 Z=2

神 中 田 田 和

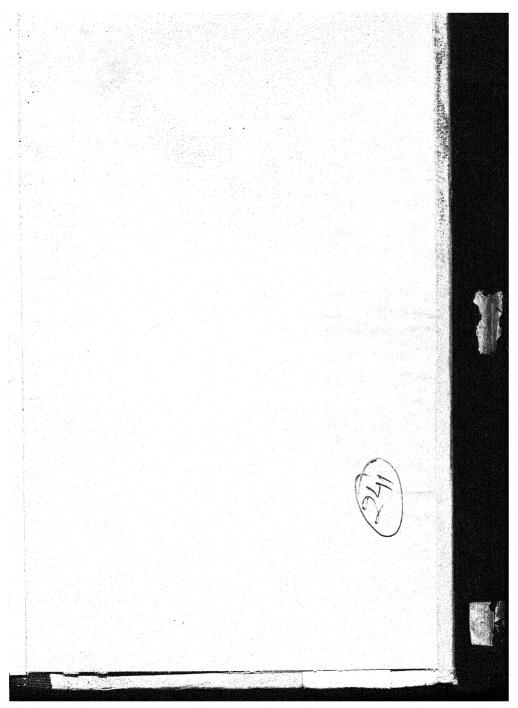